अगर आप भारत की राजनीतिक अवस्था से पूर्णतया परिचित होना चाहते हैं, तो यह पुस्तक भी अवश्य पढिये।

## प्रवासी भारतीयों की वर्तमान समस्याएँ

लेखक-प्रेमनारायण श्रग्रवाल, बी॰ ए॰

प्रधान मत्री—इं**डियन कालोनियल एसोसिएशन** ( भारतीय श्रौपनिवेशिक संघ )

जिन्हे इस पुस्तक के जिखने पर हिन्दी के प्रमुख पत्रों ने श्रीर गर्यमान न्यक्तियों ने 'प्रवासी प्रश्न के विशेषज्ञ' की उपाधि से विमू-षित कर गौरवान्वित किया है।

## 'चाँद' की सम्मति

यह पुस्तक एक होनहार लेखक की कृति है। इसमें प्रवासी भारत-वासियों की उन समस्याद्यो पर प्रकाश डाला गया है, जिनका जन्म योडे ही समय पहले हुआ है और जिन पर अभी पाठकों ने बहुत कम विचार किया है। इस समय प्रवासी भारतवासियों के सम्बन्ध में जो पुस्तकों पाई जाती हैं, वे असामयिक हो गई हैं, और श्रव हमको इस विपय पर नये ही दृष्टिकीण से विचार करने की आवश्यकता है। विपय का महत्त्वपूर्ण ढंग से विवेचन किया है, और कितने ही आवश्यकीय प्रश्नों की तरफ पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है। यह पुस्तक इस देश में रहनेवालों तथा प्रवासी—दोनों ही के ध्यानपूर्वक मनन करने योग्य है।

कई चित्र, पृष्ठ संख्या १६८, मूल्य एक रुपया ।

मानसरोवर-साहित्य-निकेतन, ग्रुरादाबाद।

# राष्ट्र-संघ के विश्व-शान्ति

(दो मार्गो में)

भूमिका-सेखक श्री सम्पूर्णानन्द

लेखक

रामनारायण यादवेन्दु, बी॰ ए०, एल-एल॰ बी॰

मुरादावाद मानसरोवर-साहित्य-निकेतन

#### प्रकाशक मानसरोवर-साहित्य-निकेतन मुरादाबाद

कॉपी-राइट स्वरित प्रथम-सस्करण जुलाई १९३६

> मुद्रक श्री गुरुराम विश्वकर्मा 'साहित्यरल' सरस्वती-प्रेस, वनारस केंट

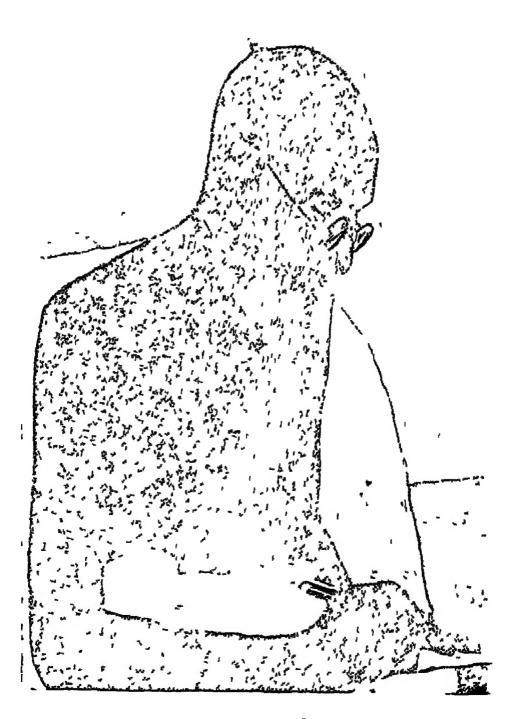

महात्मा गान्वी

## प्रकाशक के शब्द

प्रिय पाठको,

'राष्ट्र-संघ और विश्व-शान्ति' शीर्षक पुस्तक को आग लोगों के सामने रखते हुए हमें आज जितनी ज्यादा प्रसन्नता हो रही है, उसकी हम जिखकर ठीक-ठीक प्रकट नहीं कर सकते। हमारे विचार में प्रस्तुत पुस्तक हिन्दी भाषा का एक उज्ज्वल रत्न है और इसे जिखकर लेखक ने न केवल अपने ज्यक्तित्व को हिन्दी के सच्चे सेवकों में अमर कर दिया है; बल्कि हिन्दी-भाषा को एक अति उज्ज्वल गौरव प्रदान करके एक ऐसी मारी सेवा की है, जिसका समुचित आदर करना प्रमुख साहित्य-संस्थाओं का ख़ास फर्ज़ है। हिन्दी माँ के एक बढ़े अभाव की पूर्ति आज हो गई है और इसके जिए आप लोगों का आनन्दित होना स्वामाविक है।

समय कम था, परिस्थिति जटिल थी और कठिनाइयाँ ज़रा ज्यादा थीं, इस वजह से हमने जिस रूप में इस पुस्तक को निकालना चाहा था, उस रूप में नहीं निकाल सके। बहुत-सी खास-खास बाते इसमें जोडने से रह गईं। जहाँ तक हो सका, वहाँ तक साधन एकत्र करके पुस्तक वर्तमान रूप में आपके सामने आई है, जिस समय पुस्तक प्रेस में गई थी, उस समय इटजी-एबीसीनिया-युद्ध ज़ोरों में था। अतएव पुस्तक को विल्कुख अप-दु-डेट बनाने के उद्देश्य से हमने तत्सम्बन्धी एक अध्याय भी परिशिष्ट में जोड़ दिया। जहाँ तक हम सममते हैं, पुस्तक में गत यूरोपीय महा-समर से जेकर इटजी-एबीसीनिया-युद्ध के आरभ्म होने तक की और राष्ट्र-संघ के इटजी के विरुद्ध द्यदाज्ञाएँ जारी करने के फैसजे तक की समस्त अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक परिस्थिति का विशद विवेचन है। उसके बाद की हुई घटनाएँ अभी हाज ही की हैं और विद्वान् पाठक उनसे अवश्य ही परिचित होंगे, ऐसी आशा है। इस अकार पाठक देखेंगे, कि अस्तुत पुस्तक एक महस्वपूर्ण ऐतिहासिक रचना है, जो हिन्दी प्रेमियों को अभी तक अप्राप्य ही थी।

अन्त में अपनी त्रुटियों श्रीर गलितयों के लिए आपसे चमा माँगते हुए, हम आशा करते हैं, कि आप इसे सच्चे दिल से अपनायंगे श्रीर इसे उचित स्वागत प्रदान कर अपने मातृ भाषा-प्रेम का प्रमाण देंगे। समस्त हिन्दी-प्रेमियों, लेखकों, सम्पादकों श्रीर पत्रकारों से हमें पूर्ण आशा है, कि वे हमें अपना प्रेम-पूर्ण सहयोग देकर भविष्य में हमें श्रीर भी श्रीयक महत्त्वपूर्ण श्रीर ऊँचे स्टैण्डर्ड की पुस्तकें निकालने का प्रोत्साहन प्रदान करेंगे।

सेवक---

राजनारायण





प्रंथकार

## आत्म-निवेदन

आन अन्तर्राष्ट्रीय का युग है। वह युग वीत गया, नव प्रत्येक देश श्रातम-निर्भरता के सिद्धान्त का पालन बड़ी श्रासानी से कर सकता था। भ्राज यदि संयुक्तप्रान्त के किसानों में कोई श्रशान्ति पैदा होती है, तो उसका प्रभाव भारत ही नहीं ; प्रत्युत सारे जगत की राजनीति पर पढ़े बिना नहीं रह सकता । श्राधुनिक विज्ञान श्रीर वैज्ञानिक माविष्कारों ने विश्व में एकता का प्रादुर्भाव करने के लिए बहुत-सी सुविधाएँ प्रदान कर दी हैं ; परन्तु दुर्भाग्य से यही वैज्ञानिक उत्कर्ष विश्व के पतन का एक बड़ा साधन सिद्ध हो। रहा है। भारतवर्ष विश्व की राजनीति में एक प्रमुख स्थान रखता है; इसलिए श्रव प्रत्येक भारतवासी का यह कर्तंक्य है कि वह विश्व की राजनीति का सम्यक् ज्ञान रखे। संसार में जो नवीन सिद्धान्त, विचार श्रीर श्रान्दोलन समय-समय पर पादुर्भृत होते रहते हैं, उनका हम पर, हमारे सामा-जिक जीवन पर, हमारी राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है-हमारे समाज-निर्माण श्रीर स्वाधीनता-प्राप्ति में उनसे कहाँ तक प्रेरणा श्रीर स्कृतिं मिलती है-इन पर विचार करना प्रत्येक बुद्धिमान भारतीय नागरिक का कर्तव्य है।

इसी उद्देश्य को अपने सामने रखकर मैंने 'राष्ट्र-संघ और विश्व-शान्ति' की रचना की है। इस पुस्तक की रचना में सुके कहाँ तक सफलता मिली है, यह तो विद्वान् समालोचक बतलाएँगे; पर इस विषयक यह हिन्दी में प्रथम प्रयास है। मैंने पुस्तक को सब प्रकार सं परिपूर्ण और सर्व-साधारण के लिए उपयोगी तथा ज्ञानवर्द्धक बनाने की चेष्टा की है। श्राशा है, विज्ञ पाठक मेरी इस रचना को स्वीकार करेंगे।

इस पुस्तक की रचना में जिन महानुमावों ने मुसे सहायता प्रदान की है, उनमें निम्न-जिखित सडजनों के नाम विशेष उल्जेखनीय हैं—श्रीयुत निकोजस बटजर मरे, डायरेक्टर कारनेगी इन्डोमेन्ट न्यूयार्क (श्रमरीका) श्रीयुत ए० सी० चटजीं, जीग श्राफ नेशन्स (जिनेवा) यूरोप, श्रीयुत मैक्सवैज गारनेट, मन्त्री राष्ट्र-संघ यूनियन (जन्दन) श्री० एम० बी० वेंकटास्वारन, श्रॉफिसर-इन्चार्ज राष्ट्र-संघ इिष्डयन क्यूरो, बम्बई । उपयुक्त महानुभावों ने मुसे राष्ट्र-संघ-सम्बन्धी साहित्य श्रीर श्रावश्यकीय सूचनाएँ भेजकर बढी सहायता दी है; एतदर्थ में इस कृपा के जिए उपयुक्त विद्वानों का श्रतीव कृतज्ञ हूँ। श्री० डाक्टर हेमचन्दनी जोशी व श्रा इखाचन्द्रजी जोशी द्वारा सम्पादित मासिक 'विश्वमित्र' (कजकचा ) तथा काशी के 'श्राज' दैनिक पत्र के श्रंकों से भी सहायता जी गई है; इसिजए मै इन महानुभावों का हृद्य से श्राभारी हूँ। प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वहर डॉ० भगवानदासजी D. Lit, M, L. A ने भी श्रपनी उपयोगी सूचनाएँ देकर मुसे श्रनुगृहीत किया है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सुमिसद्ध पंडित श्री सम्पूर्णानन्दजी B. Sc. L-T. (काशी) ने मेरी इस सारहोन रचना की भूमिका जिलकर उसे जो महत्त्व प्रदान किया है, उसके जिए मैं उनका अत्यन्त कृतज्ञ हूँ।

अन्त में में अपने प्रिय मित्र श्री॰ राजनारायगाजी मेहरोत्रा, अध्यक्त मानसरोवर-साहित्य-निकेतन, मुरादाबाद को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मेरी रचना को प्रकाशित कर हिन्दी-जगत् का बड़ा उपकार किया है। विज्ञ पाठकों के अध्ययन में सहायता देने के लिए मैंने सहायक-पुस्तकों की सूची (Biblingraphy) पुस्तक के अन्त में दे दी है। जो पाठक विस्तार-पूर्वक अध्ययन करना चाहेंगे, उन्हें इससे सहायता मिलेगी। राजनीति के विशिष्ट शब्दों (Technical words) की सूची भी परिशिष्ट में दे दी गई है।

यद्यपि इटली-अबीसीनिया का युद्ध अभी जारी है, तथापि मैंने इस पर भी एक अध्याय जिखा है, जो परिशिष्ट में दिया गया है। इस अध्याय में नवम्बर १६३४ तक की घटनाओं पर ही विचार किया जा सका है।

'राष्ट्र-संघ धौर विश्व-शान्ति' के कुछ अध्याय 'विश्वमित्र' (कलकत्ता), 'माधुरी' ( लखनक ), 'चाँद' ( इलाहाबाद ), 'सुधा' ( लखनक ) मे छप चुके है।

मैं यह अनुभव करता हूँ कि मेरी इस रचना में अनेकों त्रुटियाँ रह गई होंगी और ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात भी नही है। मेरा नम्र निवेदन है कि विज्ञ पाठक इन त्रुटियों का संशोधन स्वयं कर के और सुसे भी सूचित करने की कृपा करें, जिससे आगामी संस्करण में संशोधन किया जा सके।

राजामंडी, भागरा रामनारायण 'यादवेन्दु'



भूमिका-लेखक

## भूमिका

मै श्री याद्वेन्दु की पुस्तक 'राष्ट्र-संघ श्रीर विश्व-शान्ति' के लिए बहे हुए के साथ प्राक्तथन लिख रहा हूँ। यद्यपि राष्ट्र-संघ को स्थापित हुए कई वर्ष हो गये श्रीर श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक-संघ तथा निःशस्त्रीकरण-सम्मेलन की कार्यवाही समय-समय पर समाचार पन्नों में प्रकाशित होती रहती है; पर जहाँ तक मै जानता हूँ, यह हिन्दी मे पहली पुस्तक है, जो इन श्रीर इनसे सम्बद्ध श्रन्य शावश्यक विषयों का वर्णन करती है। वर्णन भी बहुत विस्तृत है श्रीर मुसे विश्वास है कि पुस्तक का पृतिहासिक श्रीर वर्णनात्मक श्रंश न केवल साधारण पाठकों वरन् पत्रकारों श्रीर राजनीति के विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी प्रतीत होगा। किसी विषय की पहली पुस्तक को पूर्ण श्रीर उपादेय बनाना जेलक के लिए तारीफ की वात है। श्री यादवेन्दु ने जो श्रवतरण दिये हैं श्रीर घटनाओं का जिस प्रकार पारस्परिक सम्बन्ध दिखलाया है; उसीसे उनके श्रध्ययन का विस्तार प्रकट होता है।

पुस्तक का दूसरा भाग जिसमे विश्व-शान्ति के प्रश्न पर विचार किया गया है, इससे भी श्रिषक महत्त्व रखता है। यों तो प्रथम भाग में ही जेखक ने राष्ट्र-संघ की कार्यशैली की जो श्राजोचना की है, उससे यह प्रकट हो जाता है कि वह उसके संगठन और उसकी पद्धति से सन्तुष्ट नहीं हैं। उन्होंने यह बहुत श्रच्छी तरह दिखला दिया है कि इस समय राष्ट्र-संघ विजयी महाशक्तियों का गुट है और मुख्यतः उनकी ही स्वार्थ-सिद्धि का उपकरण है। महाशुद्ध के बाद वर्सेंक्स की सन्धि जर्मनी के सिर पर जवरदस्ती जादकर उसे शताब्दियों तक के जिए दीन श्रीर दुर्वल वनाने का उपक्रम किया गया। यही नीति आष्ट्रिया के साथ वरती गई। सन्धि-पन्न इस प्रतिहिंसा और स्वार्थ के मूर्ति स्वरूप हैं। विजित राष्ट्रों का कल्याण इनके बदलवाने में ही है, पर विजेता इसके लिए तैयार नहीं। आग्नेय यूरोप के छोटे राज तथा पोलेग्ड भी विजेताओं के साथ हैं और यह सब लोग सन्धि-पन्नों के शब्दों को पकड़े बैठे हैं। उस समय जो राजनीतिक परिस्थिति बलात् उत्पन्न कर दी गई, उससे वे रत्ती-भर भी हटना नहीं चाहते। राष्ट्र-संघ उनके हाथ में प्रवल शस्त्र है। उसके लिखित उद्देश बड़े ही सुन्दर होंगे; पर आज तक वह उनको पूरा न कर सका। न वह किसी महाशक्ति को दबा सका, न किसी दुवल की सहायता कर सका। इटली, जापान जब लिसने चाहा उसकी अबहेलना की। चीन और मन्चुको के मामले में ब्रिटेन और अमेरिका के स्वार्थ जापान के स्वार्थ से जडते थे इसलिए संघ ने जापान की भत्सैना की; पर इससे जापान की कोई चित नहीं हुई। संघ के समय-पन्न की उच्छात्मक-धाराओं का महाशक्तियों की दिष्ट में कोई मूल्य नहीं है।

श्रावकल के प्रवल राज या साम्राज्य प्राचीनकाल की महाशक्तियों से नितांत भिन्न हैं। उनके तह में मुख्यतः कुछ न्यक्तियों की श्रधिकार-लिप्सा होती थी। श्रावकल की भेरक-शक्ति जैसा श्री यादवेन्दुजी ने दिखलाया है, श्रार्थिक साम्राज्यवाद है। देशों की राजनीति की निकेल श्रव न तो नरेशों या सरदारों के हाथ में है, न मध्यवगीय राजनीतिज्ञों के। हस समय तो रूस को छोडकर, प्रत्येक सम्पन्न राष्ट्र का संचालन वैश्य-वर्ग-पूँजीपति-समुदाय के हाथ में है; मन्त्रि-मण्डल इनके हाथों की कठ-पुतली हैं। मशीनों में नित्य उन्नति होती जा रही है! वस्तुशों की उपज बढ़ती जा रही है; पर खपत नहीं है। माल भरा पड़ा है; पर जिनको श्रावश्ययता है, उनके पास तक नहीं पहुँचता। श्रपने-श्रपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए इन लोगों ने मुद्रा-नीति श्रीर विनिमय टरों की वह छीछालेदर की है कि सँमलना कठिन हो गया है। श्राज सभी चाइते हैं कि हमको अन्यत्र बाजार मिले, जहाँ केवल हम ही अपना
माल बेच सकें। इसके साथ ही सबको ऐसे स्थान चाहिए, जहाँ
से केवल उनको ही कचा माल मिल सके। उसका परिणाम यह होता
है कि सब में यह प्रयत्न होता है कि पृथ्वी के उन प्रदेशों पर जो अभी
न्यवसाय में पीछे हैं, अपना आधिपत्य रक्लें। इसी प्रयत्न ने पृशिया
और अफ्रीका के बढ़े भाग को गुलाम बना रक्ला है और क्रूरता, वर्वरता
असहयोग, विद्रोह, हिंसा, प्रतिहिंसा—फलतः सतत अशान्ति का जनन
है। दूसरी ओर इसी प्रतियोगिता के कारण पूँजीपतियों के गुट अपनेअपने देशों की सरकारों को लड़ा देते हैं। मयंकर युद्ध होते हैं—जैसा
कि लेखक ने दिखलाया है, इस समय ऐसे प्रलयंकर युद्ध की तैयारी हो
रही है, जिसके सामने लोग पिछले महायुद्ध को भूल जायेंगे—और
दोनों ओर के निरपराध ग़रीब-जन का हार-जीत में किसी प्रकार का
स्वार्थ नहीं होता।

इतना ही नहीं, पूँजीवाद दूसरे प्रकार से भी श्रशान्ति पैदा करता है। राष्ट्रों के भीतर भी पूँजीपितयों के गुटों में संघर्ष चलता रहता है श्रीर तत्फल-स्वरूप सरकार उलटा करती हैं। एक राष्ट्रपित श्रीर मंत्रि-मंडल श्राता है, दूसरा जाता है। कोग इस बात को तो देखते हैं, इसके ऊपरी श्रावरण, राजनीतिक मत-मेदों को भी देखते हैं; पर जो सूत्रधार यह नाटक रचते रहते हैं, वह परदे की श्राइ में रहते हैं। श्रमेरिका में घह खेल हर चौथे वर्ष होता है। यहाँ भी इतिश्री नहीं होती। पूँजीपितयों ने श्रमिकों को गुलास बना रक्ला है। जिसके श्रविरत परिश्रम से धन-राशि एकत्र होती है, वह उनमें से मुश्किल से पेट-भर श्रन्त पाने का श्रिमकों का संघर्ष रहेगा। बे-रोजगारी, इडताल, कारखाना-बन्दी, लाठी गोली लूट-मार यह सब जारी रहेगा।

इसिंदिए विश्व-शान्ति का सबसे बड़ा और प्रबद्ध वस्तुतः एक-मात्र

शत्रु पूँजीयाद है। इसके आगे राष्ट्र-संघ जैसी राजनीतिक संस्था, यदि यह नेकनीयत से काम करे, तब भी कुछ नहीं कर सकती।

विश्व-शान्ति तब ही होगी, जब मनुष्य-समाज का संगठन नये ढंग पर होगा। श्रीर जैसा कि श्री यादवेन्दुजी ने स्पष्टतया कहा है, यह नया ढंग साम्यवादी सिद्धान्तों पर ही श्रवज्ञम्बित किया जा सकता है। साम्यवाद के प्रचार का श्रथं है श्रन्तर्राष्ट्रीयता की वृद्धि श्रीर उस घातक राष्ट्रीयता का हास, जो श्रपने देश या श्रपने राज का श्रम्युद्य ही, चाहे इस श्रम्युद्य के साधन में दूसरे राष्ट्रों का सुख श्रीर स्वातंत्र्य का पूर्णतया संहार ही हो जाय, मनुष्य का परम कर्तंब्य समकती है।

श्रान पूँनीवाद फासिल्म श्रौर नात्सीवाद के रूप मे ताग्रहव-नृत्य कर रहा है। उसने राष्ट्रीय स्वार्थ को ही न्याय मान रक्ला है। ऐसी परिस्थिति में शान्ति का कोमल पौदा नहीं पनप सकता।

श्री याद्वेन्दुजी ने इन सब प्रश्नों पर मनन किया है, श्रौर उनके विचार इस समय की उन्नत विचार-धारा के श्रनुकृत है। मै उनको इसके लिए बघाई देता हूँ। श्राज भारत भी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति मे महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है श्रौर जो राजनीतिक तथा श्रार्थिक-समस्याएँ अन्य देशों को सता रही हैं, वह हमारे सामने भी श्रा गई हैं; इसलिए प्रत्येक सममदार भारतीय का, जो अपने देश का हित चाहता है, श्रौर साथ हो यह भी चाहता है कि भारत विश्व-शान्ति का प्रवल सहायक बने, यह कर्त्तंच्य है कि इन प्रश्नों पर विचार करे।

जािेेजपा देवी, काशी १६ आवर्ण १६६१

सम्पूर्णानन्द

# विषय-सूची प्रथम भाग

| म्रह्माय                                    |     | पृष्ठ |
|---------------------------------------------|-----|-------|
| १ — राष्ट्र-संघ का जन्म                     | ••• | 3     |
| २राष्ट्र-संघ-परिषद्                         | ••• | १८    |
| ३राष्ट्र-संघ की कौंसिल                      | ••• | \$¤   |
| ४रथायी मन्त्रि-मंडल-कार्यालय                | ••• | 43    |
| ४विशेपज्ञ-समितियाँ                          | ••• | ६७    |
| ६चीन-जापान-संघर्षं                          | ••• | 80    |
| ७                                           |     | 305   |
| = अन्तर्राष्ट्रीय अभिक-संघ                  | ••• | 118   |
| द्वितीय भाग                                 |     |       |
| १—राष्ट्रीयता श्रीर भन्तर्राष्ट्रीयता       | ••• | १२७   |
| २शन्ति-संघ                                  | ••• | 340   |
| ३राष्ट्र-संघ का विघान श्रौर शान्ति-संधि     | *** | . 184 |
| ४युद्ध के मौलिक कारण                        | ••• | 900   |
| ४—श्रायिक साम्राज्यवाद <b>बनाम साम्यवाद</b> | ••• | 984   |
| ६म्रार्थिक शान्ति-पथ                        | *** | २०४   |
| ७—पुरचा                                     | ••• | २०६   |
| द <del>्या</del> पुरत्ता (२)                | ••• | २१४   |
| ६निःशस्त्रीकरण                              | ••• | 258   |
| १०शान्ति का श्रयदृत भारत                    | *** | २३९   |

#### [ २ ]

### , ४. । परिशिष्ट

| १राष्ट्र-संघ का मविष्य          | ••• | २४४ |
|---------------------------------|-----|-----|
| २राष्ट्र-संघ का विधान           | ••• | २६३ |
| ३राष्ट्र-संघ के सदस्यों की सूची | ••• | २८२ |
| ४सदस्यों का चन्दा               | ••• | रमध |
| ४इटली-भवीसीनिया का युद्ध        | *** | २८७ |

### सूचना

इस पुस्तक के अन्त के कुछ अध्यायों के शीर्षक छपने में भूत हो गई है। पृष्ठ २१४, में 'निःशस्त्रीकरण' के स्थान पर 'सुरक्ता (२)'; पृष्ठ २२१, में 'शान्ति का अग्रद्त भारत' के स्थान पर 'निःशस्त्रीकरण'; पृष्ठ २३१, में 'राष्ट्र-संघ का भविष्य' के स्थान पर 'शान्ति का अग्रद्त भारत' होना चाहिए। इसी प्रकार परिशिष्ट में पृष्ठ २५४, में 'इटली-अवीसीनिया-संघर्ष' के स्थान पर 'राष्ट्र-संघ का भविष्य' होना चाहिए। पाठकों से प्रार्थना है कि सुधार कर पढ़ें।

## चित्र-सूची

|                                                        |              | _    |             | _         |
|--------------------------------------------------------|--------------|------|-------------|-----------|
| चित्र ( परिचय )                                        | र्वेह        | के र | तामने व     | नी संख्या |
| १—महात्मा गांधी                                        |              |      | ***         |           |
| २श्री सम्पूर्णानंदजी ( प्रस्तावना जेर                  | वक )         |      | •••         |           |
| ३श्री यादवेन्दुजी ( जेखक )                             |              |      | •••         |           |
| ४—सर पुरिक डूम <b>पड</b> ः                             |              | ãâ   | १ के        | पहले      |
| (विश्व राष्ट्र-सव के प्रवान सेक टरो)                   | •••          |      | ***         |           |
| <ul> <li>- विश्व-राष्ट्र-संघ का नया भवन</li> </ul>     | •••          | 11   | 33          | सामने     |
| ६-हिटलर और मुमोलिनी की भेट                             | ***          | 51   | 30          | 37        |
| ७—ितनेवा-हृद का दृश्य                                  | •••          | 91   | 60          | **        |
| विश्व-राष्ट्र-संघ का कार्यालय (दप                      | <b>Fतर</b> ) | **   | 9           | 39        |
| <ul> <li>िलनेवा के अन्तर्राष्ट्रीय अमशिल्पी</li> </ul> | वैठन         | i    |             |           |
| के भारतीय प्रतिनिधि वर्ग                               | •••          | "    | <b>\$38</b> | 97        |
| १०कृषि सहकारियी समिति                                  | ***          | 13   | 334         | **        |



सर एरिक ड्रमण्ड विश्व-राष्ट्रसंघ के प्रधान सेकेटरी

## प्रथम भाग

राष्ट्र-संघ



## पहला अध्याय

## राष्ट्र-संघ का जन्म

मानव-समाज शताब्दियों से स्थान श्रीर समय पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता रहा है। वैद्यानिकों के श्राश्चर्यं जनक श्रीर श्रनु-पम श्राविष्कार तथा मानव-सम्यता में क्रान्तिकारी परिवर्त्तन यह सिद्ध करते हैं कि मानव देश, समय श्रीर जाति के बन्धनों से मुक्ति पाकर मानवता के एक सूत्र में बॅघ जाना चाहता है। यह सत्य है कि संसार के गर्वोन्मत्त राष्ट्र श्रपनी यश-पताका फहराने के लिए श्रन्य देश श्रीर जातियों को पदाकान्त करते रहे हैं; परन्तु इसमें किंचित्-मात्र भी सन्देह नहीं कि ऐसे कीर्ति-जोल्लप राष्ट्रों श्रीर शासकों को युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात् घोर श्रशान्ति श्रीर श्रसन्तोष की ज्वलन्त श्रिम में तपना पड़ा। नर-संहारी विकराल संग्रामों के बाद शान्ति-स्थापन के लिए राष्ट्रों का प्रयत्न हमारे उपर्युक्त कथन की पृष्टि करता है।

## राष्ट्र-संघ और विश्व-शान्ति

यद्यपि वैज्ञानिकों ने मानव-सृष्टि को एक सूत्र में बाँघकर मानवता के शासन की प्रतिष्ठा करने में अनवरत प्रयत्न किया है; परन्तु यह अतीव दुःखप्रद घटना है। उनके आविष्कारों का राष्ट्रों के शासक-समुदाय ने अत्यन्त दुरुपयोग किया। इस प्रकार एक ओर वैज्ञानिकों के आविष्कार शान्ति और आनन्द की स्थापना के लिए अप्रसर रहे, तो दूसरी ओर उनके द्वारा युद्ध की भीष्रणता और नर-संहार में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई।

मानव-जगत् और संसार के राष्ट्रों में शान्ति-स्थापन के लिए आवश्यक है कि एक मनुष्य दूसरे, श्रीर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की मनो-भावना को ठीक प्रकार समके श्रीर जहाँ मत-मेद हो, वहाँ उसके निरा-करण का उपाय किया जाय। प्राचीनकाल में मानव-एकता में सबसे बड़ी बाधा यह थी कि दे सुगमता से पारस्परिक मावनाश्रों को जानने श्रीर समक्तने में श्रसमर्थ थे; परन्तु श्राष्ट्रानिक युग में वैज्ञानिकों के प्रसाद से ये बाधाएँ दूर हो गई हैं; श्रतः मानवों में संगठित जीवन की चेष्टा का उदय स्वामाविक ही है। जन-समूह श्रपने को एक कुटुम्ब के रूप में देखने के लिए लालायित है, श्रीर संसार के राष्ट्र एकता के सूत्र में बंधकर एक विश्व-राज्य का स्वप्न देख रहे हैं। मनुष्य की स्वच्छंद प्रवृत्ति में परिवर्त्तन होने लगा है; श्रब उसे यह श्रनुमव होने लगा है कि सम्य-जगत् में एकान्त-जीवन संमव नहीं। यदि मानव-समाज को उन्नत होना है, तो परस्पर-निर्मरता का सहारा लेना होगा।

यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि संसार के राष्ट्र पारस्परिक विश्वास श्रीर शुमेन्छा को पूर्ण-रूपेण श्रनुमव करने लगे हैं; तथापि श्रव राष्ट्रों में सहकारिता की भावना का उदय होने लगा है। जहाँ युद्ध की भावना में परिवर्त्तन हुआ है, वहाँ उसके प्रभाव में भी श्रिधिक व्यापकता श्रा गई है। युद्ध श्रव केवल कुछेक व्यवसायी सैनिकों के

## राष्ट्र-संघ

लिए ही प्राण्यातक नहीं रहा है; प्रत्युत अब उसका नर-संहारकारी प्रभाव विश्वव्यापी हो गया है। यहाँ तक कि तटस्य राष्ट्र भी युद्ध के द्रुष्प्रमाव से अल्लूते नहीं रह सकते। ऐसी परिस्थिति में युद्ध के प्रति जन-समाज में घृणा होना स्वामाविक है। संसार के अनन्य शान्तिवादी मारत ने अपने सम्राट् अशोक-द्वारा आज से दो सहस्र वर्ष पूर्व जो संदेश दिया, वह इतिहास में एक अमर घटना है। कलिंग-विजय के पश्चात् सम्राट् अशोक को युद्ध की निस्सारता का ऐसा कटु अनुमव हुआ कि उसे देश-विजय से विरक्ति हो गई।

किंग-विजय के बाद श्रशोक ने देश-विजय की लिप्छा का परि-त्याग कर धर्म-विजय-द्वारा श्रपने साम्राज्य का विस्तार किया। सैन्य-शस्त्र-द्वारा देश-विजय को छोड़कर धर्म-द्वारा संसार के हृदय पर शासन किया। यह कितने श्राश्चर्य की बात है कि नर-संहारी युद्ध का विनाश कर उसके स्थान में शान्ति श्रीर प्रेम का राज्य स्थापित किया। श्रशोक न केवल भारतीय जनता को; किन्तु सम्पूर्ण मानव-जाति को श्रपना पुत्र समक्ता था। विश्व-प्रेम का इससे श्रच्छा उदाहरण श्रीर कहाँ मिलेगा श्र यह विश्व-शान्ति की मावना उस समय उदय हुई, जब पश्चिमी जगत् श्रपनी सम्यता के शेशव-काल में था। महात्मा ईसा के दो शताब्दी पूर्व विश्व को शान्ति का संदेश दे रहा था।

यूरोप में इस शान्ति की मावना का क्रमशः विकास पाते हैं। यह प्राकृतिक नियम है कि संघर्ष के उपरान्त शान्ति का उदय होता श्राया है। यूरोप में तीस-वर्षीय युद्ध श्रीर छुई चतुर्दश के युद्धों के बाद श्रन्तर्राष्ट्रीय विघान की भावना तथा शक्ति-सम्य के सिद्धान्तों का विकास हुआ। इसी प्रकार उन्नीसवीं शताब्दी में नेपोलियन के युद्धा-वसान के बाद पवित्र-संघ (Holy Alliance) का जन्म हुआ तथा यूरोपीय एकता के लिए प्रयत्न होने लगा। सन् १८६६ श्रीर १६०७

## राष्ट्र-संघ श्रीर विश्व-शान्ति

के हेग-सम्मेलनों में अन्तर्राष्ट्रीय-पंचायत (International arbitration) के संघटन की योजना तैयार की गई। अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलनों के परिणाम-स्वरूप सन् १६०७ में अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य-विमाग की स्थापना हुई। पत्र-व्यवहार की सुविधा के लिए Universal Postal union की स्थापना की गई।

यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय राष्ट्र-संघ की स्थापना के लिए यह अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ मार्ग प्रशस्त कर रहीं थीं; परन्तु लोकमत को जाप्रत् करने श्रीर विजयोन्मत्त राष्ट्रों की आँखें खोलने के लिए संसारव्यापी महा- युद्ध की आवश्यकता थी।

२८ जुलाई सन् १६१४ ई० को भिहामयंकर यूरोपीय महासमर का
प्रारम्भ हुन्ना । ७० लाख मनुष्यों ने श्रपने प्राण होम किये और दो
करोड़ व्यक्ति श्रपने शरीर को घायल कर ससार के लिए भार-स्वरूप
बने श्रीर न जाने कितने श्ररबों की सम्पात्त स्वाहा हुईं । महासमर के
फल-स्वरूप विश्व में हा-हाकार मच गया । सिक्के की दर गिर गई, बेकारी,
दुर्मिंच श्रीर श्रार्थिक-चक से जनता तबाह हो गई । श्रनेकों नर-घातक
महारोगों का प्रकोप हुन्ना । इस अपार जन-चृति श्रीर सर्वनाश ने
राष्ट्रों के उन्माद को तिरोहित कर दिया ; उनमें युद्ध के प्रति घृणा के
माव पदा हुए श्रीर शान्ति के लिए इच्छुक होने लगे ।

राष्ट्र-संघ की योजना—राष्ट्र-सघ का 'विधान' (Covenant)
तैयार करने में अमेरिका और इंगलैयड ने प्रमुख भाग लिया । राष्ट्रसंघ की योजना इन दोनों राष्ट्रों के सहयोग और क्टनीति का परिणाम
है । विधान शान्ति-परिषद्-कमीशन की पन्द्रह बैठकों में तैयार किया
गया। फरवरी के प्रारम्म से अप्रैल १६१६ तक कमीशन की बैठकों
पेरिस में हुई। राष्ट्र-संघ का विधान जिन परिस्थितियों में तैयार किया गया,
एवं जिस नीति से उसे वसेंलीज की सन्ध का प्रथम भाग बनाया गया,

## राष्ट्र-संघ

उससे यह स्पष्ट है कि राष्ट्र-संघ के विद्यान पर समर-मनोविज्ञान (war-psychology) का गहरा प्रमाव पड़ा । विधान ऐसे ढंग से रचा गया कि वसेंलीज की सन्ध पर इंस्ताज्ञर करनेवाले मित्र-राष्ट्रों को लूँट का पूरा-पूरा भाग मिल सके । राष्ट्र-संघ को जन्म देकर संयुक्त-राष्ट्र अमिरिका उससे अलग हो गया और यूरोप की महाशक्तियाँ गुटबन्दी बंनांकर छोटे-छोटे राष्ट्रों के रक्त-शोषण की नीति का व्यवहार करने लगीं। इस प्रकार की कूट-नीति से जनता में यह घारणा जड़ पकड़ गई कि राष्ट्र- संघ विजेता राष्ट्रों के लिए निबंल राष्ट्रों की लूट को कायम रखने के लिए बनाया गया है।

शान्ति-संघ (League of peace)—सन् १६१५ के प्रारंभ काल में एक 'इन-युद्ध-विरोधिनी सभा' की स्थापना की गई। इस सभा ने अपने अप्रैल के हेग-सम्मेलन में Central organization for a durable peace की स्थापना की। इस संघ में पश्चिमी और मध्य यूरोप के अधिकाश देशों के प्रतिनिधि थे। इसी समय लन्दन में एक ब्रिटिश राष्ट्र-संघ-समाज स्थापित की गई। अमेरिका ने भी शान्ति-स्थापन के लिए प्रयत्न किया। भूतपूर्व राष्ट्रपति टाफ्ट् ने World court Congress के सामने १२ मई सन् १६१५ को अपने भाषण में शान्ति-संघ के सम्बन्ध में अपने विचार रखे, जिनका सारांश इस प्रकार है—

१—एक न्यायालय स्थापित किया जाय, जो संघ के सदस्यों के विवादों का निर्णय करे।

२—संद्योग स्थापित करने के लिए तथा ऐसे कंगड़ों की तथ करने के लिए एक कमीर्शन बनाया जाय, जो Non-justifiable प्रश्नों से सम्बन्ध रखते हैं।

३--सम्मेलन बुलाये जांय, जिनमें श्रन्तर्राष्ट्रीय-विधान के सिद्धान्तीं का निश्चय किया जाय।

## राष्ट्र संघ श्रीर विश्व-शान्ति

४—शान्ति-संघ के सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि यदि संघ का कोई सदस्य दूसरे सदस्य के विश्वद्ध युद्ध ठानेगा, तो श्रन्य सब सदस्य सम्मिलित-रूप से उस सदस्य की रज्ञा करेंगे।

राष्ट्र-संघ ( League of Nations ) के विघान में उपर्युक्त सब सिद्धान्त स्वीकार कर लिये गये हैं।

फिलीमोर-योजना—यह योजना ब्रिटिश इतिहासकों, वकीलों श्रीर राजनीतिकों की एक समिति की नौ बैठकों में तैयार की गई थी। इस समिति के श्रध्यत् लाढं फिलीमोर थे। जब यह योजना बिलकुल तैयार हो गई, तब २० मार्च १६१८ ई० को ब्रिटिश सरकार को सौंप दी गई। इस योजना का श्राघार लार्ड रोबर्ट सीसल का एक श्रावेदन-पत्र है, जो उन्होंने राष्ट्र-संघ के विषय पर सितम्बर १६१६ में तैयार किया गया था। इस योजना के सम्बन्ध में डेविड इन्टर मिलर का यह कथन है—

'The historian will find in [the Covenant a great deal of Phillmore Plan.'

फ्रान्स की योजना— जून १६१ द ई॰ को फ्रेञ्च-मंत्रिमण्डल-कमीशन ने राष्ट्र-सब पर अपनी रिपोर्ट तैयार की। इसमें सिद्धान्तों का विवेचन है। रिपोर्ट ने गुड़बन्दी (Alliance System) को अपनाया तथा विश्व-शान्ति-रत्ता के लिए एक स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय सेना, सेनापित और स्थायी सेना के कर्मचारियों की आवश्यकता पर अधिक जोर दिया; परन्तु ऐसा कार्य-क्रम राष्ट्र-संब के मूल सिद्धान्त का विरोधी था, तब इसे राष्ट्र कैसे स्वीकार कर सकते थे ?

राष्ट्रपति विस्तन की योजना—राष्ट्रपति विल्सन ने राष्ट्र-संघ के विधान की योजना कर्नल हाउस की योजना के आधार पर तैयार की । एक प्रकार से यह हाउस की योजना का नवीन संस्करण-मात्र था।

#### राष्ट्र-संघ

यह योजना १५ श्रगस्त १६१८ ६० को बनकर तैयार हुई। विल्सन ने श्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को श्रपनी योजना में स्थान नहीं दिया, तथा विधान के प्रतिकृत कार्य करनेवाले राष्ट्र के विरुद्ध कार्य करने पर विशेष जोर दिया। श्रपनी योजना में विल्सन ने लिखा—'श्राक्रमण्-कारी राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र-संघ के सदस्य मिलकर उसके विरुद्ध तटा-वरोघ की नीति का श्रवलम्बन करेगे, जिससे वह श्राक्रमण्कारी राष्ट्र संधार के किसी देश से श्रपना व्यापारिक श्रीर श्रार्थिक सम्बन्ध स्थापित न कर सके श्रीर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सम्मिलित-रूप से किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकेंगे।' विधान की भूमिका की रचना करने का श्रेय विल्सन को है।

विल्सन की यह प्रथम योजना जनता में प्रकाशित नहीं की गई; क्योंकि वह यह नहीं चाहता था कि उचित समय से पूर्व एक ऐसे नाजुक विषय पर विचार किया जाय—वाद-विवाद किया जाय। युद्धावसान के पाँच सप्ताह बाद राष्ट्र-संघ के संघटन के लिए जैन क्रिचियन स्मट्स (Smut) ने श्रपनी योजना प्रस्तुत की।

समद्स-योजना—जनरल स्मट्स की योजना (Practical Suggestion) पहली योजना थी, जिसमें उस आदर्शनाद के लिए स्थान दिया गया, जिसके लिए यूरोपीय महासमर के बाद विश्व लाला-ियत या। आदेश-युक्त शासन (Mandate System) के आवि-क्कार का श्रेय जनरल स्मट्स को है। श्रव तक जितनी योजनाओं का उल्लेख किया गया है, उन सबमें स्मट्स की योजना राष्ट्र संघ के विधान (Covenant) से बहुत-कुछ साम्य रखती है। राष्ट्र संघ के संगठन के विधय में, इस योजना ने जो सिद्धान्त प्रतिष्ठित किये, वे बहुत ही उपयुक्त श्रीर विचारणीय हैं। स्मट्स ने सबसे पूर्व कौंसिल के संगठन पर कियात्मक प्रस्ताव रखा। उसके विचार के श्रनुसार कौंसिल

राष्ट्र-संघ की कार्यकारियी ( Executive ) होनी चाहिए; क्योंकि जिस सभा में कम-से-कम सदस्य होते हैं, उसी में कठिन श्रीर प्रबंध सम्बन्धी समस्याश्रों पर भली भाँति विचार किया जा सकता है। इस कौंसिल के स्थायी सदस्य ब्रिटिश-साम्राज्य, फ्रान्स, इटली, श्रमेरिका, जापान हों तथा जिस समय जर्मनी में प्रजातन्त्र-शासन की स्थापना हो जाय, उस समय उसे भी कौसिल में स्थान दे दिया जाय।

राष्ट्र-संघ की असेम्बली के सम्बन्ध में जनरल स्मट्स ने जो प्रस्ताव रखे, वे अधिक दूरदर्शिता - पूर्ण नहीं थे। मंत्रिमडल-कार्यालय (Secretriate) के संबंध में उसके विचार इतने उन्नत और प्रभावशाली नहीं थे, जितने आज उसके शिक्तशाली सगठन में समा- विष्ट हैं। उसने राष्ट्र-सध के सगठन में केवल तीन संस्थाओं को समान स्थान दिया—कौंसिल, स्थायी न्यायालय और असेम्बली; परन्तु मंत्रि-मगडल की उपेचा की। आज मंत्रि-मगडल एक महत्त्वपूर्ण संस्था है, जिसकी उपेचा नहीं की जा सकती। विशेष समितियों की स्थापना के सम्बन्ध में उसके प्रस्ताव सामयिक और प्राह्म थे। जनरल स्मट्स की हि में अन्तर्राष्ट्रीय अभिक-संघ राष्ट्र-संघ की एक उप-समा से अधिक महत्त्व नहीं रखती।

परन्तु वर्से लीज की सिन्ध के श्रनुसार वह एक स्वतंत्र संस्था स्वीकार की गई।

सिसिल योजना—यदाप लार्ड सिसिल की योजना विधान की हिष्ट से महत्त्वपूर्ण नहीं है; परन्तु राष्ट्र-संघ के विधान की तैयारी में लार्ड सिसिल का प्रभाव विशेष महत्त्व रखता है। यह योजना फिलीमोर की योजना से भिन्न नहीं है; परन्तु नवीन परिस्थित के अनुकूल इसमें परिवर्तन कर दिया गया है। इन समस्त योजनाओं में एक वात सामान्यतया पाई जाती है—वह है शक्तिशाली राष्ट्रों का राष्ट्र-संघ पर

पूर्ण नियन्त्रण । इसी बात को दृष्टि में रखकर Felix Morley ने लिखा है---

"In two basic respects a general accord was already achieved. Without exception the various drafts agreed upon the necessity of sanctions & the desirability of control by the great powers, meaning, at the outset anyway, control by the dominant Allies."

राष्ट्र-संघ की स्थापना—२५ जनवरी १६१६ को शान्ति-परिषद् के द्वितीय श्रिधवेशन में सर्वंसम्मति से राष्ट्र-संघ की स्थापना के सम्बन्ध में प्रस्ताव स्वीकार किया गया—

'यह परिषद् राष्ट्र-संघ की स्थापना-सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचार कर तोने के बाद, यह निश्चय करती है—

१—ग्रन्तर्राष्ट्रीय-लिपि की सुरद्धा के लिए यह ग्रावश्यक है, कि श्रन्त-र्राष्ट्रीय सहकारिता की वृद्धि, श्रन्तर्राष्ट्रीय कन्वेन्सन की स्वीकृति के साधनों तथा युद्धावरोध के साधनों के लिए एक राष्ट्र-संघ की स्थापना की जाय।

२-यह राष्ट्र-संघ सामान्य शान्ति-सन्ध (Peace-Treaty)का एक प्रमुख माग होना चाहिए श्रीर इसमे प्रत्येक सम्य राष्ट्र को सदस्य बनने का सुयोग मिले।

रे—राष्ट्र-संघ के सदस्य समय-समय पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के रूप में मिले और राष्ट्र-संघ के कार्य का सचालन करने के निमित्त स्थायी संस्थाएँ एवं स्थायी मन्त्रि-मएडल-कार्यालय स्थापित किये जाय ।

इसलिए यह परिषद् सम्मिलित सरकारों की प्रतिनिधि एक समिति नियुक्त करती है, जो विस्तृत रूप से राष्ट्र-संघ के विधान, संगठन और कार्य-क्रम पर विचार करेगी।

<sup>\*</sup> The Society of Nations by felix Morley. pp. 29.

राष्ट्र-पित विल्सन ने राष्ट्र-संघ को एक जीवित संस्था का रूप दिया। विल्सन की सुप्रसिद्धि श्रीर यश का श्रेय उसके सिद्धान्तों (राष्ट्र-संघ के सिद्धान्तों) को नहीं है; किन्तु उसकी विख्याति का एक-मात्र कारण यही है, कि उसने राष्ट्र-संघ को 'जीवित' रूप प्रदान किया। इसी कारण विल्सन को राष्ट्र-संघ का जन्मदाता कहा जाता है। विल्सन के कार्य में मन्त्री लैन्सिङ्क ने उसका घोर विरोध किया; परन्तु ब्रिटिश राजनीतिज्ञ लार्ड रोबट सिसिल के सहयोग से वह श्रपने कार्य में सफली-मृत हुआ। राष्ट्र-संघ के विधान को वसेंलीज की सन्धि से संयुक्त कर देने का श्रेय इन दोनों राजनीतिज्ञों को ही है। विधान (Covenant) श्रीर शान्ति-सन्धि (Peace-Treaty) के संयोग के कारण, राष्ट्र-संघ को आलोचना का विषय बना।

विदसन की द्वितीय योजना—१४ दिसम्बर १६१८ ई॰ की विल्सन ने अपनी दूसरी योजना तैयार की। विल्सन की यह योजना अत्यन्त अपूर्ण है। यही उसके परामर्श-दाताओं की भी सम्मति है। दो सप्ताह के भीतर इस योजना का अन्त हो गया और तृतीय योजना तैयार की गई। यह योजना उन सब दोषों से मुक्त कर दी गई, जो पहली योजनाओं में मौजूद थे। शान्ति-परिषद्-कमीशन की बैठक से दो दिन पहले विल्सन ने एक ड्राफ्ट (मश्विदा) तैयार किया। इस मश्विदे का विधान पर कोई प्रभाव न पड़ा।

ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की स्रोर से स्रनेकों योजनाएँ पेश की गई तथा ब्रिटिश स्रोर स्रमेरिका के राजनीतिज्ञों ने संयुक्त-रूप में भी स्रनेकों मशिवदे तैयार किये। इन सब प्रयत्नों के फल-स्वरूप राष्ट्र-संघ का विधान तैयार हुआ। कमीशन ने ३ फरवरी से ११ स्रप्रैल १६१६ तक स्रपने स्रिविशनों में विधान पर बहस स्रादि की—संशोधन स्रोर परिवर्तन भी किये गये। श्रन्त में २८ श्रप्रेल १६१६ को संशोधित विधान शान्ति-

परिषद् ( Peace Conference ) के अधिवेशन में रखा गया और वह सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया ।

५ मई १६१६ को राष्ट्र-संघ नियमित रूप से स्थापित किया गया श्रीर प्रथम प्रधान-मंत्री (Secretary-general) सर एरिक ड्रामंड को यह श्रादेश दिया गया कि वह श्रपने कार्यालय - संबंधी कार्य का नियमित रूप से संचालन करे। संचालन-समिति-द्वारा निम्न-लिखित प्रस्ताव भी स्वीकृत किये गये—

१—कार्यकर्ता प्रधान-मंत्री को यह आदेश किया जाय कि वह राष्ट्र-संघ के संघटन की योजना तैयार करे और उसे समिति को सौंप दे।

२—जो राष्ट्र-समिति के सदस्य हैं, उनकी साख पर एक लाख पौंड ऋगा दिया जाय।

३—प्रधान-मंत्री को यह अधिकार दिया जाय कि वह अस्थायी स्टाफ और अफसर नियुक्त करे और इस प्रबंध के लिए आवश्यक व्यय भी करें।

४—प्रधान मंत्री को ४००० पौंड वार्षिक वेतन श्रीर ६००० पौंड वार्षिक मत्ता दिया जाय। राष्ट्र-संघ के स्थायी केन्द्र से प्रधान-मंत्री के लिए एक भवन की व्यवस्था की जाय।

राप्ट्र-संघ का लक्ष्य—राष्ट्र-संघ की स्थापना जिस उद्देश्य से की गई है, उसका संघ के विधान की भूमिका में स्पष्ट उल्लेख है; अतः इम यहाँ भूमिका को अविकल रूप से देते हैं। पाठक इस पर गंभीरता से विचार करें। भूमिका पर गम्भीरता से विचार करने पर यहाँ प्रकट हो जायगा कि राष्ट्र-संघ का कार्य कितना न्यापक और गम्भीर है—

The high contracting parties,

In order to promote international co operation and to achieve international peace & security.

By acceptance of obligations not to resort to war, By prescriptions of open, just and honourable relations between nations,

By the firm establishment of the understandings of international law as the actual rule of conduct among governments,

And by the maintenance of justice and a scruplous respect for all treaty obligations in the dealings of organized peoples with one another,

Agree to this covenant of the league of nations.

प्रतिज्ञा करनेवाले बड़े राष्ट्र,

श्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की वृद्धि, श्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति श्रीर सुरज्ञा की प्राप्ति के लिए, युद्ध न करने के बन्धन को स्वीकार कर, परस्पर राष्ट्रों में प्रकट रूप से, न्याय-संगत श्रीर सम्माननीय सम्पर्की को बनाये रखकर विभिन्न राष्ट्रों के परस्पर व्यवहार में श्रन्तर्राष्ट्रीय विधान को कियात्मक रूप देना तथा यह बात विश्वास-पूर्वक ध्यान में रखकर, सुसंगठित राष्ट्रों की पारस्परिक सन्धियों की प्रतिज्ञाश्रों का पूरा श्रादर करते हुए, न्याय की रज्ञा करते हुए, राष्ट्र-सध के इस विधान को स्वीकार करते हैं।

इस, भूमिका के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्र-संघ का प्रधान जच्य (१) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की सुरच्चा और अन्तर्रा-ष्ट्रीय विवादों का निर्णय है। विवादों का निर्णय भी शान्ति रच्चा को दृष्टि में रखकर किया जाना ही उचित है। शान्ति की सुरच्चा के लिए युद्ध-अवरोध और निःशस्त्रीकरण मुख्य साधन है। राष्ट्र-संघ का (२) द्वितीय लच्य है राष्ट्रों और जन-समाज में, मानवता की नैतिक और भौतिक उन्नति की दृष्टि से, सहकारिता की वृद्धि करना।

विधान में राजनीतिक सिद्धान्त—विधान में राष्ट्रीय-प्रभुत्व (National Sovereignty) के विद्यान्त को पूर्णरूप से स्वीकार किया गया है। राष्ट्र-संव की स्थापना राष्ट्रों के एक समूह के रूप में की गई थी। राष्ट्र-संघ के निर्मातात्रों का यह उद्देश्य कदापि नहीं या कि राष्ट्रीय प्रभुत्व का विनाश कर संसार के राष्ट्रों पर शासन करने-वाली विश्व-शासन (World Government) की स्थानना की जाय । राष्ट्र-संघ (League of Nations) न महाराज्य (Super State) ही है श्रौर न विश्व-शासन ही । यही कारण है कि श्रन्तर्रा-ष्ट्रीय विवादों के श्रिनिवार्य पंच-निर्णय (Arbitration) की प्रतिष्ठा का प्रयत्न विफल रहा। यह 'श्रानिवार्य पंच-निर्णय' का सिद्धान्त निर्वल राष्ट्रों ने स्वीकार किया; परन्तु ब्रिटिश श्रौर श्रमेरिका के विरोध के कारण यह सर्वसम्मति से स्वीकार न किया जा सका। इसी प्रकार श्रनिवार्य सेना (Military Service) का विनष्ट करने का प्रयत सफल न हो सका। विल्सन का यह प्रस्ताव कि युद्ध के शस्त्रास्त्र का व्यक्तिगत (निजी) निर्माण बन्द कर दिया जाय, राष्ट्रों की अनुमति प्राप्त न कर सका। यह बतलाने की श्रावश्यकता नहीं है कि इन सब प्रश्नों के साथ राष्ट्रीय प्रमुत्व का सीधा संबंध है श्रीर यह विलक्कल निश्चय है कि उपर्युक्त प्रस्तावों के स्वीकार करने से प्रमुख ( 50vereignty) पर वड़ा श्राघात पहुँचता।

श्रसेम्वली श्रीर कौंसिल के निर्ण्य सर्व-सम्मित से स्वीकार किये जायं—यह नियम भी राष्ट्रीय प्रमुख की सुरत्ता के लिए स्वीकार किया गया। विधान के श्रनुसार राष्ट्र-संघ को, श्रन्तर्राष्ट्रीय प्रवंघ-तेत्र में श्रनेकों नवीन कार्य सौंपे गये हैं। प्रथम कार्य है—राष्ट्रीय युद्धाओं के कम करने की योजना; इसीलिए राष्ट्र-संघ श्रपने जन्म-काल से निःशस्त्री-करण की समस्या का समाधान करने में लगा हुआ है। जो देश

श्रादेशयुक्त-शासन-प्रणाली के श्रधीन हैं, उनका राज्य-प्रबन्ध राष्ट्र-संघ का एक मुख्य कार्य है। वर्सेलीज की सन्धि के श्रनुसार राष्ट्र-संघ को सार श्रीर डेनजिंग का शासन-भार सींपा गया है।

राष्ट्र-संघ के विधान का निर्माण करते समय आक्रमणकारी राष्ट्र के विरुद्ध बल-प्रयोग की आजा (Sanctions) के सिद्धान्त को स्वे कार किया गया ; परन्तु इसका विधान में कहीं उल्लेख नहीं है। इस दोष को दूर करने के लिए पाँच वर्ष बाद जिनेवा प्रोटोकल (Geneva protocal) प्रस्तुत किया गया ; परन्तु सदस्य राष्ट्रों ने उसे स्वीकार नहीं किया। यही कारण है कि राष्ट्र-संघ सफलता-पूर्वक आजाओं (Sanctions) का प्रयोग न कर सका। इस दिशा में चीन-जापान-विवाद के संबंध में राष्ट्र-संघ ने जिस नीति का आश्रय लिया, वह Sanctions के प्रयोग की असफलता का ज्वलंत उदाहरण है। इस संबंध में दूसरी बड़ी बाधा है—अमेरिका की राष्ट्र-संघ से प्रथक्रता।

विधान में सन्धियों के सम्बन्ध में जो घाराएँ उल्लिखित हैं, उनसे श्रन्तर्राष्ट्रीय-विधान में घोर परिवर्त्तन हुआ है। विधान की घारा १८, १६, २० सन्धियों के सम्बन्ध में हैं। उन समस्त सन्धियों का मन्त्रि-मंडल-कार्यालय में रिजस्ट्री कराना आवश्यक है, जो राष्ट्र-संघ के सदस्यों में हुई हों। सन्धियाँ विधान के प्रतिकृत नहीं होनी चाहिएँ। और यदि असेम्बली की दृष्टि में कोई सन्धि विधान के प्रतिकृत हो, तो वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस मेज सकती है। इस प्रकार जो सन्धियाँ पूर्व समय में कूट-नीतिशों-द्वारा ग्रुप्त रूप से होती थीं, उनका अब प्रकाश्य रूप में होना वैध माना गया है। राष्ट्र-संघ के निर्माताओं का मन्तव्य ग्रुप्त-सन्धियों की प्रथा को नष्ट कर देना था; परन्तु इस उद्देश्य की पूर्ति में विशेष सफलता नहीं मिली। विशेष सन्धियों के लिए आशा दे दी गई। फल-स्वरूप लोकानों सन्धियां हुई। हाल में जर्मनी का अधि-

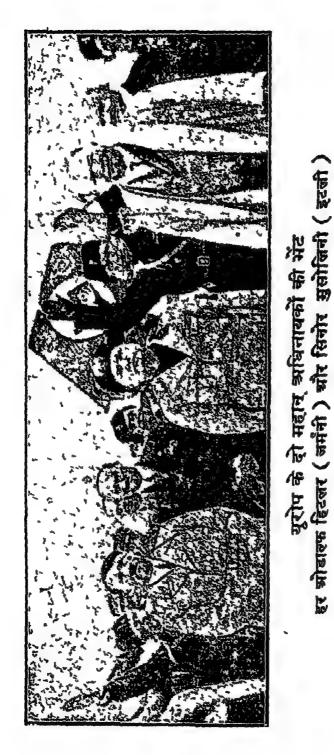

नायक (Dictator) श्रोडाल्फ हिट्लर इटली के डिक्टेटर मुसोलिनी से मिला। उनकी मेंट गुप्त थी श्रीर उन्होंने गुप्त सन्धि की है, ऐसा समाचार जगत् में प्रसिद्ध है।

वास्तव में यह गुप्त-सन्ध (Alliance) की नीति युद्ध को जन्म देती है; इसलिए यह शान्ति के लिए खतरनाक है। Felix Morley ने इन शब्दों में इस नीति की निन्दा की है—

While this policy on the one hand led to constructive regional agreements such as locarno treaties, it has on the other hand facilitated post-war groupings primarily designed to keep the defeated nations in subjection and scarcely distinguishable in motive from the most mischievous of the pre-war alliances.

(Society of Nations pp. 231.)

# दूसरा ऋध्याय

## राष्ट्र-संघ-परिषद्

(League-Assembly)

राष्ट्र-संघ की प्रमुख संस्थाओं में परिषद् ( Assembly ) का स्थान महत्वपूर्ण है। संघ के विधान की रचना करते समय, निर्माताओं को यह स्वप्न में भी विचार न था कि भविष्य में असेम्बली एक शक्ति- शाली संस्था का रूप प्रहण कर लेगी। राजनीतिशों का यह विचार था कि असेम्बली केवल-मात्र कूट-नीतिशों का एक समुदाय-मात्र होगा, जो राष्ट्र-संघ के केन्द्र में सम्मिलित हुआ करेगे। सामान्यतथा असेम्बली को अपने अधिवेशनों की आवश्यकता न पड़ेगी। जिस समय विधान की रचना की गई, उस समय विधान से असेम्बली के अधिकारों में काट- छाँटकर उसे शक्तिहीन करने का उपाय सोचा गया। कार्य-समिति ( Council ) की अपेचा उसे बहुत कम अधिकार दिये गये। उसके

कार्य-कर्त्तव्यों का उचित रीति से निश्चय नहीं किया गया। परिषद् का सबसे प्रथम श्रिधवेशन १५ नवम्बर १६२० ई० को जिनेवा में बुलाया गया। उस समय कार्य-समिति पूर्ण रूप से स्थापित हो चुकी थी श्रीर उसका कार्य बड़ी तत्परता से चल रहा था।

राष्ट्र-संघ की सद्रयता—संगर में राष्ट्र-गंघ ही एक ऐसी संस्था है, जिसमें विविध शासन-पद्धतियों-द्वारा शासित राष्ट्र समानता के सिद्धान्तानुसार श्रपना उचित स्थान पा सकते हैं। प्रत्येक स्वायत्त राज्य (Self-governing state), उपनिवेश या प्रदेश, जो राष्ट्र-संघ के सिद्धान्तों श्रीर विधान को स्वीकार करता है, राष्ट्र-संघ का सदस्य बन सकता है। परिषद् दो-तिहाई सम्मति से किसी भी नवीन राष्ट्र को संव का सदस्य बना सकती है।

यह बात विचारणीय है कि राष्ट्र-संघ की सदस्यता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि सदस्यता के लिए इच्छुक राष्ट्र की शासन-प्रणाली किसी विशेष प्रकार की हो। कोई भी राष्ट्र जो संघ के विधान का पूर्णरीत्या पालन करने के लिए तैयार हो, उसका सदस्य बन सकता है। उसकी शासन-पद्धति चाहे पूँजीवादी हो या साम्यवादी; एकतंत्र हो, श्रयवा प्रजातंत्र; फासिस्ट हो या कम्यूनिस्ट—सभी के लिए द्वार खुला हुआ है।

जगत्-विख्यात दार्शनिक केंट ने मावी राष्ट्र-समाज (Society of Nations) का स्वप्न देखा। उसने विचार कर यही निश्चय किया कि राष्ट्र-समाज में केवल लोकतंत्रवादी शासन ही सम्मिलित किये जायं। महात्मा लैनिन का विचार था कि राष्ट्र-संघ की सफलता का साधन यही है कि उसमें केवल-मात्र साम्यवादी राष्ट्र सम्मिलित किये जायं; क्योंकि राष्ट्र-संघ के ध्येय की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि उसके सब सदस्य-राष्ट्रों के मन्तव्य और ध्येय समान हो:। विभिन्न शासन-

पद्धतिवाले राष्ट्रों के हितों में सामंजस्य नहीं हो सकेगा; इसलिए वहाँ सिमिलित रूप से कोई कार्य होना संभव नहीं।

परन्तु राष्ट्र-संघ ने इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया। यदि इस आदर्शवादी सिद्धान्त पर राष्ट्र-संघ का भवन खड़ा किया जाता, तो आज इमें जिनेवा-मंदिर के दर्शन न होने पाते। ऐसे सुवर्ण-दिवस की कल्पना करना, जब संसार के समस्त राष्ट्र एक-सी शासन-पद्धित को आपनावेगे, अभी केवल-मात्र स्वम है; जिसका प्रत्यचीभूत होना वर्चमान परिस्थिति में संभव नहीं। आज राष्ट्र-संघ में मुसोलिनी की फासिस्ट इटली, हिट्-लर का नाजी शासन, राजा अलेकजेन्डर का यूगोस्लाविया और टर्की-जैसे राष्ट्र समिनलित हैं। दूसरी और ब्रिटेन, फान्स आदि प्रजातंत्रवादी राष्ट्र भी उसके सदस्य हैं।

कुछ विद्वानों का यह विचार है कि राष्ट्र-संघ संसार में शान्ति-स्थापन के कार्य में उसी समय सफलीभूत हो सकता है, जब कि पूंजी-वादी शासन का अन्त हो जाय। उसके स्थान पर साम्यवादी शासन (Socialist Government) की स्थापना की जाय। यह कथन वास्तव में सत्य है। उसकी सत्यता में किसी शान्तिवादी मनीधी को संदेह होने का अवसर नहीं है। इसमें भी तिल-मात्र संदेह नहीं है कि वर्त्तमान समय में जितने भी युद्ध होते हैं, उनका एक-मात्र मूज उद्देश्य पूँजीवादियों के हितों की रच्चा करना है। जब तक पूँजीवाद अपनी कूरता का विनाश कर मानवता का आअय न देगा, तब तक संसार में शान्ति की स्थापना मुगमरीचिका बनी रहेगी।

परन्तु, जैसा कि इसने कपर लिखा है, श्रांखल जगत् में साम्यवादी शासन की स्थापना तक के लिए हाथ-पर-हाथ घर बैठे रहना दूरदर्शिता श्रीर बुद्धिमत्ता नहीं है। इमें मिवष्य की चिंता छोड़कर वर्त्तमान का पत्ता पकड़ना ही श्रेयस्कर है। क्या इस युग में यह उचित है कि इस सदियों से अपने पूर्वजों-द्वारा पोषित संस्कृति को त्यागकर विश्व की उवरा भूमि को रक्त-रंजित करें, प्रायानाशक दरिद्रता, महारोग और कूरता का वह वीभत्स और प्रलयद्धर दृश्य उपस्थित करें, जिसकी स्मृति से आज हमारा हृदय घड़कने लगता है १ मानव-प्रकृति की विविधता का समूल नष्ट कर देना मानवीय शक्ति से बाहर है; परन्तु उसमें सामंजस्य (Harmony) को उत्पन्न कर देना ही हमारा लच्य है।

मानव-प्रकृति-विविधता का यह श्रर्थ नहीं है कि इस विश्व के

मानव-समाज को एक संगठन में नहीं बॉध सकते।

वर्तमान आर्थिक-संकट से त्रस्त सर्व राष्ट्र हा-हाकार कर रहे हैं; इसलिए राष्ट्रों को सम्मिलित रूप से मिलकर एक ऐसी योजना के अनुसार काम करना है, जो संसार से युद्ध के मय को दूर कर शान्ति का राज्य स्थापित कर सके।

यह हमें विश्वास है श्रीर हमारी श्रुव घारणा है कि राष्ट्र-संघ के समस्त सदस्य प्रभुत्व के हितो (Interests of National sovereignty) को विश्व-शान्ति के ध्येय की पवित्र वेदी पर विलिख्यन करने के लिए सन्नद्ध हो जायं, तो शान्ति का युग बहुत जल्दी श्रा जाय। यदि राष्ट्रों में परस्पर मय, श्राशंका श्रीर श्रविश्वास बना रहेगा—वे सचाई श्रीर सद्मावना से श्रन्तर्राष्ट्रीय नियमों के पालन में सत्पर न होंगे, तो शान्ति प्राप्त करना श्रसम्भव है। इस शांति-महायक की सफलता के लिए प्रत्येक राष्ट्र की स्वाधीनता स्वीकार करना श्रावश्यक है। Viscount Cecil ने लिखा है—

A Government which persecutes the peace movement within its boarders, stifles freedom of meeting & of the press & punishes diversity of opinion, must inevita-

## राष्ट्र-संघ श्रोर विक्व-शान्ति

bly be regarded with anxiety by its partners in the league's Enterprise; for such policies destroy the very foundations of understanding on which a peaceful world common-wealth could be evolved.\*

संसार के ६६ राष्ट्रों में से ५७ राष्ट्र-संघ के सदस्य हैं। यह सदस्य-राष्ट्र प्रस्वी के तीन-चौथाई माग में हैं श्रीर इनमें पृथ्वी की जन-संख्या का दें माग सम्मिलित है। यद्यपि यह श्रखिल विश्व की एक राजनीतिक संस्था है; तथापि यह श्रपूर्ण है। संयुक्त राज्य श्रमेरिका (U.S. A) तथा सोवियट रूस-जैसे विशाल शक्तिशाली राष्ट्र श्राज पर्यन्त राष्ट्र-संघ के सदस्य नहीं बने। श्रफ्तगानिस्तान श्रीर मिश्र भी उसके सदस्य नहीं हैं। बाजील ने राष्ट्र-संघ से त्याग-पत्र दे दिया; श्रतः वह श्रव सदस्य नहीं है। कोस्टारिका ने भी राष्ट्र-संघ से सम्बन्ध त्याग कर दिया है। २७ मार्च १९३३ ई० को जापान ने राष्ट्र-संघ से पृथक् होने की सूचना दे दी श्रीर १४ श्रक्टूबर १९३२ ई० को जर्मनी ने भी श्रपना त्याग-पत्र दे दिया।

यह बतलाने की श्रावश्यकता नहीं है कि सन् १६३३ ई० के इन हो त्याग-पत्रों से राष्ट्र-संघ की प्रतिष्ठा को श्रामिट कलंक लगा है। राष्ट्र-सघ का जीवन श्रब मयंकर खतरे में है। उसका संगठन इतना श्रिषिक श्रस्त-व्यस्त हो गया है कि वह श्रव विश्व के लिए श्रिषिक उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकेगा।

सन् १६२० ई० में, राष्ट्र-संघ में जर्मनी को स्थान न देकर वास्तव में बड़ी मयंकर भूल की गई। इस, नीति का यह प्रभाव हुआ कि यूरोप में ही नहीं, समस्त संसार में यह भावना हद होती गई, कि राष्ट्र-संघ

<sup>\*</sup> League—Road to Perce—(Intelligent Man's way to prevent War) 1933. pp. 289.

यूरोपीय महासमर में विजेता राष्ट्रों का एक गुट्ट है, जो संसार के दलित राष्ट्रों पर अपनी धाक जमाने के लिए 'संगठित पाखंड' (Organized hypocricy) का प्रदर्शन कर रहा है। यदि विजेता राष्ट्र सच्चाई और न्याय के आधार पर शान्ति-स्थापना के लिए प्रयत्न करते, तो उन्हें न्याय-पूर्वक जर्मनी को राष्ट्र-संघ में उचित स्थान देना पड़ता। इस क्ट्र-नीति की प्रतिक्रिया के रूप में जर्मनी में घोर असंतोष और अशान्ति का जन्म हुआ। इस राष्ट्रीय-अशान्ति ने राष्ट्रीय-आन्दोलन को जन्म दिया। हिट्लर के शासन में (Nazi Vovement) इस आन्दो-लन का सबसे उम रूप है। अब नाजी-शासन ने अपने पर किये गये अन्यायों और अत्याचारों का बदला लेने की ठानी। सबसे पहले राष्ट्र-संघ से अपना संबंध तोड़ा। पाठकों को यह याद होगा कि लोकानों सन्धियों के बाद १६२६ ई० में जर्मनी को राष्ट्र-संघ में प्रवेश का अधिकार मिला था।

राष्ट्र-संघ में जर्मनी की अनुपित्यति से यूरोप को जितनी हानि हुई है, उससे कहीं अधिक अमेरिका U. S. A. की पृथकता से अधिल संसार को हुई है। निःशस्त्रीकरण और युद्ध-अवरोध की जिटल समस्याएँ जर्मनी, जापान, अमेरिका और रूस के सहयोग के बिना हल नहीं हो सकतीं।

साम्यवादी रूस राष्ट्र-संघ से सदैव से पृथक रहा है। रूस की पृथक कता के अन्य कारणों में से एक प्रमुख कारण यह मी है कि वह पूँजीवादी राष्ट्रों से सहयोग करना नहीं चाहता। \* रूस का दृष्टिकोण अन्य सब राष्ट्रों से मिझ है। वह विश्व को साम्यवाद का अनुयायी

अब उसकी इस प्रवृत्ति में परिवर्तन होता जाता है। वह अपने उद्देश्य की सफलता के लिप पूँजीवादी राष्ट्रों से सहयोग करने की नीति को अपनाता का रहा है।

वनाने का दम भरता है। सम्यवादी राष्ट्रों के संघ से ही संसार में स्थायी शान्ति की स्थापना हो सकती है, ऐसी उसकी घारणा है।

रूस को राष्ट्र-संघ की स्थापना के समय एक बड़ा भय यह था कि यदि वह संघ में सम्मिलित हो गया, तो विश्व में साम्यवाद और कम्यू-निषम की विजय संभव नहीं ।

रूस की पृथकता का कारण चाहे कुछ भी हो ; परन्तु इसमें संदेह नहीं कि उसकी अनुपिस्थित से राष्ट्र-संघ को अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

श्रसेम्बली श्रीर की निसल का सम्बन्ध—ऐतिहासिक दृष्टि से कींसिल का जन्म श्रसेम्बली से पूर्व हुश्रा है। कींसिल के श्राठवें श्रधिन वेशन में, जो ३० जुलाई से ४ श्रगस्त १६२० तक, सान सिवेस्टीन में हुश्रा, यह स्वीकार किया गया कि राष्ट्र-संघ की दोनों संस्थाएँ— कींसिल श्रीर श्रसेम्बली—समान श्रधिकार रखती हैं। विधान में उनके कार्यों श्रीर कर्त्तन्यों का स्पष्टतया विभाजन नहीं किया गया है; इसलिए

-Review of Europe To-day By G.D. H. Cole pp 751-2

<sup>\*</sup>For while the capitalist opinion was still looking forward confidently to the overthrow of communism in Russia, the Russian communists were still hoping for a rapid victory of the revolutionary forces all over Europe, and regarded their own revolution as only the first instalment of a world Revolution which was due speedily to arrive. In these circumstances their desire & aspirations were not to insure the maintenance of status quo, but to forward as rapidly as possible the triumph of the world revolutions & for this freason the league & Russia..... were antagonistic.

क्रमी-कभी उनके अधिकारों की सीमा के निर्णय में बड़ी उलक्तन खड़ी हो जाती है। Balfore Report में यह स्वीकार किया गया कि बहुत से कार्य जो राष्ट्र-संघ को सौंपे गये हैं, वे कौंसिल या असेम्बली-द्वारा किये जा सकते हैं; परन्तु कुछ ऐसे निश्चित कार्य हैं, जो केवल असेम्बली की सम्मित से कौन्सिल ही कर सकती है। जहाँ किसी संस्था को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया गया हो, वहाँ यह नियम व्यवहार में लाया जाय।

'If one of the organs of the league has dealt with a question coming within the sphere of their common activity, it is in, opportune for the other organ to take measures independently with regard to this question.'

श्रसेम्बली के प्रथम श्रधिवेशन में प्रधान-मन्त्री (secretary general) ने एक श्रावेदन-पत्र पेश किया । उसमें यह स्पष्टतया उल्लेख किया गया कि श्रसेम्बली श्रीर कौन्छिल के श्रधिकार श्रीर कार्य समान हैं। राष्ट्र-सध के विधान में ऐसी कोई धारा नहीं है, को दोनों के श्रधिकारों श्रीर कार्यों में मेद बतलाती हो।

श्रसेम्बली की अपेचा कौिसल श्रिषक चिरस्थायी संस्था है। श्रसेम्बली का केवल एक ही श्रिषवेशन सितम्बर मास में होता है; परन्तु कौन्सिल के श्रिषवेशन कम-से-कम चार प्रतिवर्ष होते हैं। कौन्सिल समस्त वर्ष श्रपना कार्य समितियों श्रीर कमीशनों-द्वारा संचालन करती रहती है; इसीलिए वह राष्ट्र-संघ की कार्य-समिति (Executive Body) कहलाती है।

इटली के Signor Ferraris ने असेम्बली के प्रथम अधिवेशन में कार्थ-संचालन-सम्बन्धी नियम पेश करते हुए कहा-

द 'हमारा प्रमुख सिद्धान्त यह है कि राष्ट्र-संघ के सदस्य समस्त संघ.

(Organization) की शक्ति के खोत हैं ; असेम्बली राष्ट्र-संघ की सर्वश्रेष्ठ—सर्वोच संस्था है ; यद्यपि वह निरन्तर कार्य नहीं करती। कीन्सिल स्थायी शक्ति है और मंत्रि-मंडल-कार्यालय स्थायी कार्य-कर्जी समिति है।

विधान की घारा १ (२) के अनुसार असेम्बली को अपने कार्य के संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार है। सन् १६२० ई० में असेम्बली ने अपने कार्य-क्रम के संचालन के लिए जो नियम निर्द्धा-रित किये, वे असेम्बली की प्रमुत्व-शक्ति को स्वीकार कर ही बनाये गये हैं। इस प्रकार राष्ट्र-संघ के सगठन में असेम्बली का स्थान सर्वोच्च है। इसके उपरान्त असेम्बली के विकास का अध्ययन करने से यह अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है कि असेम्बली अपने प्रमुत्व की शक्ति को उत्तरोत्तर बढ़ाने में सतत प्रयत्न करती रही है।

कार्य-प्रणाली के नियमों का महत्त्व—ग्रसेम्बली के प्रथम श्रिष्विशन में को नियम स्वीकृत किये गये, उनमें बहुत कम संशोधन किया गया है। एक नियम है—'ग्रसेम्बली अपने सामान्य अधिवेशन में प्रतिवर्ष सम्मिलित होगी।' इस नियम की महत्ता पर Dr. Benjamin Gerig ने को लिखा है, उसका सारांश यहाँ दिया जाता है—

'सर्व प्रथम इस नियम से अन्तर्राष्ट्रीय विषयों की व्यवस्था तथा नियमन में, छोटे राष्ट्रों की स्थिति, अधिकार और गौरव में वृद्धि हुई है। इस नियम से असेम्बली के प्रमुत्व की सुरत्ता हुई है; क्योंकि इसके अधिवेशन प्रतिवर्ष होने से यह राष्ट्र-संघ की अन्य संस्थाओं पर भी नियन्त्रण कर सकती है। इसी कारण यह संघ के बजट पर भी नियन्त्रण करती है। इस नियम से असेम्बली के अधिवेशनों को एक नियमित रूप प्राप्त हुआ है, जिसके कारण वह समुचित समय पर अपना कार्य करने में समर्थ हो सकेगी। इस नियम ने असेम्बली को एक

र्व्यवस्थापिका (Legislative) का रूप दे दिया है। असेम्बली प्रतिवर्ष अपने अधिवेशन में राष्ट्र-संघ की नीति की रूपरेखा निश्चय करती है और उसके अनुसार ही राष्ट्र-संघ की अन्य संस्थाएँ अपना कार्य करती हैं।'#

वार्षिक श्रिषिवेशनों-द्वारा श्रसेम्बली को एक प्रकार से निरन्तरता (Continuity) प्राप्त हो गई है। कार्य-पद्धति-सबंघी नियमों के कारण श्रसेम्बली राष्ट्र-संघ के सम्पूर्ण बजट पर श्रिषकार रखने में सफल हुई है। विधान की संशोधित धारा ६ (१) में स्पष्ट उल्लेख है कि—'राष्ट्र-संघ से व्यय का मार संघ के सदस्य पर उसं श्रनुपात से होगा, जिसे श्रसेम्बली निश्चित करेगी।'

आर्थिक नियन्त्रण—कार्य-संचालन के लिए श्रसेम्बली के प्रथम श्रिघवेशन में जो नियम बनाये गये, उनके श्रनुसार यह निश्चय किया गया कि राष्ट्र-संब के श्रर्थ (Finance) पर केंसिल श्रीर श्रसेम्बली दोनों का समान श्रिषकार होगा। 'श्रसेम्बली के वार्षिक श्रीध-वेशन के कार्य-क्रम में श्रागामी वर्ष के लिए बजट शामिल होगा तथा विगत वर्ष के श्राय-व्यय की रिपोर्ट सम्मिलित होगी।'

श्राय-व्यय के निरीत्त्रण के सम्बन्ध में कौंसिल ने मई १६२० ई० में यह नियम बनाया कि—'श्रार्थिक वर्ष के श्रन्त में कौंसिल श्रपने दो सदस्य हिसाब जाँच करने के लिए नियुक्त करेगी श्रीर ने स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किये जाने से पूर्व एक रिपोर्ट तैयार करेंगे।'

सात मास बाद असेम्बली ने इस नियम में इस प्रकार परिवर्तन

<sup>\*</sup> Vide. The Assembly & the League of Nations; Its organization. character & competence. Vol. I No. 6 (September 1980)

कर दिया— प्रत्येक वर्ष के आरम्भ में किसी सरकार के निरीचकों को आय-व्यय के निरीच्या के कार्य में लगावेगी, जो राष्ट्र-संघ के सदस्यों में से कीसिल-द्वारा चुने जावेंगे।

Supervisory Commission की स्थापना के बाद निरी-चक, नियमित रूप से कौंसिल-द्वारा चुने जावेंगे । वे केवल ५ वर्ष तक ही अपने पद पर रहेगे। यथार्थ में यह निरीचक कमीशन-द्वारा ही नियुक्त होते हैं और वे उसी के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। इस कमीशन के सदस्य असेम्बली-द्वारा चुने जाते हैं। असेम्बली का राष्ट्र-संघ के अर्थ पर कितना जबरदस्त नियन्त्रण है—इसका बहुत अच्छा वर्णन Sir George Foster ने किया है—

'In the first place, all expenditure are to be authorized by the Assembly. The Assembly in this case holds the purse-strings, as the representative of the Governments whose delegates the Assembly are. No Expenditures, therefore, can be undertaken except on the authorized vote of the Assembly or according to the instructions given by the Assembly' †

श्रन्तर्राष्ट्रीय अमिक-संघ के व्यय का भार राष्ट्र-संघ पर ही है; श्रतः अमिक-संघ के लिए व्यय श्रसेम्बली की स्वीकृति से ही होता है। अमिक-संघ स्वतंत्र संस्था होते हुए भी श्रपने श्रार्थिक प्रवन्घ के लिए श्रसेम्बली पर श्राश्रित है।

यहाँ तक हमने असेम्बली का आर्थिक प्रमुत्व प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है । हम 'आर्थिक-प्रवन्ध-सम्बन्धी नियमों' की ओर निर्देश कर्दिना चाहते हैं, जिससे हमारा कथन और भी अधिक स्पष्ट हो जायगा।

<sup>- †</sup> Records first Assembly Plenary Meetings P. 677.

नियमों की घारा ३८ इस प्रकार है-

'श्रसेम्बली श्रन्तिम रूप से श्राय श्रीर व्यय के विवरण को स्वीकृत करेगी। वह किसी मी मद को रद्द कर सकती है, को उसके विचार से श्रनुचित है। श्रसेम्बली उसमें संशोधन के लिए श्रादेश कर सकती है। यह संशोधित हिसाब श्रसेम्बली-द्वारा स्वीकार किया जायगा।'

इससे यह प्रकट होता है कि असेम्बली न केवल आय-व्यय के विवरण को प्रस्तुत करने का अधिकार रखती है; प्रत्युत अन्तिम स्वीकृति देने का भी उसे अधिकार प्राप्य है।

एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्थ-संबंधी नियमों मे परिवर्तन करने का अधिकार असेम्बली के सिवा और किसी को नहीं है। Supervisory Commissions असेम्बली की एक स्थायी-समिति बन गई है, जिसकी नियुक्ति असेम्बली-द्वारा होती है।

असेम्बली—अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्थापिका—असेम्बली का अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के रूप में अध्ययन करने के लिए यह आवश्यक है कि हम उसके संगठन, कार्यक्रम और राजनीतिक विशेष-ताओं पर प्रकाश डालें। असेम्बली के प्रथम दश वार्षिक अधिवेशन जिनेवा के एक विशाल संगीत-मवन में होते रहे हैं। राष्ट्र-संघ का नवीन भवन अभी बनाया जा रहा है। २५,००,००० की लागत का एक असेम्बली-हॉल बनाया जा रहा है।

हॉल के एक सिरे पर श्रध्यन्त का मच है, जिसमें प्रधान, प्रधान-मन्त्री, सहायक तथा दुमावियों के लिए स्थान नियुक्त हैं। शेष मवन में विविध प्रतिनिधि-मण्डलों की सीट लगी हुई हैं। उनका प्रबन्ध फ्रेन्च नाम से वर्षमाला के कमानुसार है।

श्रधिवेशन का उद्घाटन—श्रधिवेशन के प्रथम दिवस कार्य-क्रम की रूप-रेखा विस्तृत रूप से निश्चित की जाती है। प्रारंभ में

कौंसिल का प्रधान समापित का आसन ग्रहण करता है। वह नियमित रूप से असेम्बली-श्रधिवेशन का उद्घाटन घोषित करता है।

सबसे प्रथम Credentials Committee का जुनाव किया जाता है। प्रधान आठ प्रतिनिधियों के नाम पढ़कर सुनाता है, जो मिन्न-मण्डल-कार्यालय-द्वारा पहले से निश्चित कर लिये जाते हैं। कोई विरोध न होने पर सुनाव हो जाता है।

तदुपरान्त कौन्सिल का प्रधान अपना प्रारम्भिक भाषण पढ़ता है। जिसमें उन महत्वपूर्ण घटनाओं और कार्यों का विवेचन होता है, जो विगत वर्ष में राष्ट्र-संघ ने सम्पादित किये हैं। यह भाषण भी कार्यालय-द्वारा तैयार किया जाता है। जब प्रधान अपना भाषण पढ़ रहा होता है, तो Credentials Committee प्रतिनिधि-मगडलों की वास्त-विकता की जाँच करती है और बाद में अपनी रिपोर्ट पेश करती है। जब रिपोर्ट स्वीकार हो जाती है, तब असेम्बली अपने प्रधान का चुनाव करती है।

श्रिसेम्बली के कार्य का समुचित रीति से संचालन करने के लिए लोक-प्रिय, न्याय-प्रिय-विघान के विशेषज्ञ की आवश्यकता है; इस-लिए मन्त्रि-मंडल-कार्यालय प्रतिनिधियों के सहयोग एवं परामर्श से प्रधान के लिए प्रस्ताव करता है।

इसके बाद कौंसिल का प्रधान श्रपना श्रासन निर्वाचित श्रसेम्बली कि प्रधान को दे देता है। प्रधान के निर्वाचन के बाद प्रथम दिवस का कार्य समाप्त होता है।

पं प्रधान के जुनाव के बाद ६ उपप्रधानों का जुनाव होता है। सामान्यतया उप-प्रधान प्रमुख प्रतिनिधि ही होते हैं, जो कौसिल के स्थायी संदेश्य हुआ करते हैं। यही उपप्रधान असेम्बली की छः समितियों के समापति होते हैं। यह छः समितियाँ असेम्बली का सारा काम करती

हैं। समस्त कार्य-क्रम इन छु: समितियों में बाँट दिया जाता है। प्रत्येक राष्ट्र को तीन सरकारी प्रतिनिधि मेजने का अधिकार है; परन्तु निशे-षज्ञ (Specialists) मेजने के लिए कोई संख्या का बन्धन नहीं है।

अलेम्बली की समितियाँ—एक सप्ताइ के बाद समितियाँ अपने प्रोग्राम के अनुसार कार्य करना आरम्भ करती हैं। वे अपनी रिपोर्ट और प्रस्ताव तैयार करती हैं। सामान्य श्राघवेशन (General Meeting) स्थगित कर दिया जाता है और समितियाँ अपना-अपना काम करने में संलग्न हो जाती हैं। कार्य-कम इस प्रकार विमाजित किया जाता है—

प्रथम समिति—विधान-सम्बन्धी प्रश्न द्वितीय समिति—विशेषश्च-समितियों का कार्य तृतीय समिति—निःशस्त्रीकरण चतुर्यं समिति—ग्राधिक प्रश्न पंचम समिति—सामाजिक तथा मानवोपयोगी प्रश्न

. षष्टम समिति—ग्रादेश युक्त शासन, ग्रल्प-संख्यक समस्या, राज-नीतिक प्रश्न ।

प्रत्येक समिति अपना समापति जुनती है। सामान्यतया समापति पूर्व या वर्तमान मन्त्रि-मग्डल (National Ministri) का सर्दस्य होता है। जैसे ही समितियों का काम समाप्त हो जाता है, असेम्बली का साधारण अधिवेशन शुरू होता है और उसमें वे प्रस्ताव तथा रिपोर्ट पेश की जाती हैं, जिन्हें समितियाँ तैयार करती हैं।

अधिवेशन—यह असेम्बली का चतुर्य कार्य है। इस विशाल अधिवेशन में प्रत्येक समिति के रिपोर्टर (Rapporteut)-द्वारा असे-म्बली के सामने रिपोर्ट तथा प्रस्ताव पढ़े जाते हैं। अधिकतर यह प्रस्ताव असेम्बली-द्वारा; किसी विचार-विनिमय के बिना, स्वीकार कर

लिये जाते हैं। यदि किसी समिति में कोई बाधा उपस्थित हो गई, जिसके कारण वह किसी निश्चय पर न पहुँच सकी, तो प्रतिवादियों को असेम्बली के सामने अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है।

सर्वसमति के नियमानुसार समिति-द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व प्रस्ताव अस्वीकार भी किये जा सकते हैं; परन्तु यह निश्चय है कि यदि समिति में कोई प्रस्ताव नगर्य अल्प-मत के विरोध से स्वीकृत हुआ है, तो वह असेम्बली में अवश्यमेव सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जायगा।

श्रसेम्बली निर्वाचन का काम भी करती है। कौंसिल के ६ श्रस्थायी सदस्यों में से तीन का चुनाव श्रसेम्बली के सदस्यों द्वारा होता है। प्रति नौ वर्ष बाद कौंसिल के साथ श्रसेम्बली भी स्थायी न्यायालय के न्याया-घीशों का चुनाव करती है।

राष्ट्र-सब के विधान की धारा २६ के अनुसार असेम्बली को विधान में संशोधन करने का अधिकार है; परन्तु यह संशोधन बहुमत से स्वीकृत होना चाहिए। अब तक धारा ४,६,१२,१३,१४ में संशोधन हो चुके हैं।

स्वीकृति (Katification)—राष्ट्र-संव का विवान (Constitution)-सम्बन्धी विकास बड़ी शीव्रता से हो रहा है। श्रव प्रस्तावों की भाषा, में भी परिवर्तन होता जा रहा है। पहले जो प्रस्ताव सरकारों के कार्यान्वित करने के लिए पास किये जाते थे, उनमें ऐसे शब्दों का व्यवहार किया जाता था, जिससे 'प्रार्थना' या 'शिफ़ारिस' का आश्रय प्रकट हो। श्रन्तर्राष्ट्र, य प्रतिज्ञा (International Convention) एक प्रकार की श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था (Legislation) ही है । यदि श्रसेम्बली में इतनी शक्ति है कि वह अपने सदस्यों पर प्रतिज्ञा व सम-मौतों को राष्ट्रों-द्वारा स्वीकृत करा लेने के लिए प्रभाव डाल सकती

है, तो हम उसे व्यवस्थापक-सभा कह सकते हैं। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय-प्रतिशा के नियमों की शक्ति लोकमत-द्वारा प्राप्त हुई है है ।
पर राष्ट्रीय व्यवस्थापक-समाओं के नियम और कानून के पीछे
(Executive) की शक्ति छिपी रहती है। दसवीं असेम्बली में
२४ सितम्बर १६२४ ई॰ को इस आश्रय का एक प्रस्ताव स्वीकृत
किया गया कि कौंसिल से यह प्रार्थना की जाय कि वह मन्त्रिमएडल-कार्यालय की सहायता से एक समिति नियुक्त करे, जो
उन कारणों की जाँच करे, जिनसे प्रतिशाओं की राष्ट्रों-द्वारा स्वीकृति
में देर लग जाती है, तथा ऐसे साधन निश्चय किये जाय, जिनसे
सममौतों पर इस्ताल्वर-कर्ताओं और राष्ट्रों-द्वारा स्वीकृतियों।की संख्या
में वृद्धि हो सके।

जाँच-समिति नियुक्त की गई श्रीर म मई १६२० ईं॰ को इसने श्रपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट को पेश करते समय Rapporteur M. Giannini ने ३ श्रक्टूबर १९३० ईं॰ को जो भाषण दिया, उसका यह श्रंश विचारणीय है—

'The Committee is more over of opinion that the Solution of the problem of ratification depends largely on the through preparation of Conferences. It is hardly possible to insist on the ratification of conventions which being neither well-prepared nor satisfactory, do not merit ratification, or which is very difficult to accept.'

(League Dosument A. 83, 1930 V)

इस अवतरण से यही निष्कर्ष निकलता है कि Conventions की राष्ट्रों-द्वारा स्वीकृति प्राप्त करने के लिए असेम्बली यथेष्ट प्रमाद

डाल सकती है; परन्तु वे समकौते (Conventions). मली-माँति तैयार किये होने चाहिए।

सर्व-सम्मति का नियम—राष्ट्र-संघ की पाँचवीं घारा में सर्व-

'श्रसेम्बली या कौंसिल के किसी. श्रिधिवेशन में किसी निर्णय के लिए श्रिधिवेशन में उपस्थित राष्ट्र-सध के समस्त सदस्यों की सम्मति श्रावश्यक है; परन्तु यह नियम वहाँ प्रयोग में नहीं लाया जायगा, जहाँ विधान में या शान्ति-सधि में कोई दूसरा नियम प्रति-वादित होगा।'

राष्ट्र-संघ राज्य-प्रमुत्व (State sovereignty) की मावना पर श्राश्रित है। यह बात विघान की घाराश्रों से स्पष्ट विदित हो जाती है। विघान के सर्व-सम्मति के नियम को स्वीकार कर प्रभुत्व की श्रेष्ठता को स्वीकार किया है।

, इस नियम के समर्थकों का विचार है कि सर्व-सम्मति का नियम इसलिए स्वीकार किया गया है कि संघ के प्रबंध-सम्बन्धी तथा विविध राष्ट्रों के सहयोग के सम्बन्ध में कोई प्रश्न हो, तो उसका निर्णय सर्वमान्य हो सके।

इस प्रकार राज्य के प्रमुख की भी रक्षा हो सकेगी । यदि सर्व-सम्मति के नियम को विधान में स्थान न दिया जाता, तो राष्ट्र-संघ 'एक सर्वोच्च राज्य (Super State) बन गया होता और उस दशा 'में प्रतिकृत सम्मति देनेवाले राष्ट्र के प्रमुख पर प्रभाव पड़ता । यह राष्ट्र-संघ के मौलिक सिद्धान्त के प्रतिकृत होता ।

<sup>#</sup> तुलना कीजिए-

The adoption of the principle of unanimity was necel-

परन्तु इमारी सम्मति में सर्व-सम्मति का नियम राष्ट्र-संघ की शक्ति का नहीं—शक्ति-हीनता का प्रमाण है। हम कुछ उदाहरण, देकर इस कथन की सत्यता सिद्ध करेंगे। विधान की घारा १४ के अनुसार राष्ट्र-संघ का कोई भी सदस्य किसी विवाद को कौंसिल के सामने उपस्थित कर सकता है। जब कोई विवाद इस प्रकार कौंसिल को सौंप दिया जाता है, तो कौंसिल का यह कर्चव्य हो जाता है कि वह शान्तिमय समसीता कराने के लिए प्रयत्न करे; पर यदि ऐसा, समसौता सम्मव न हो, तो कौंसिल को विवाद की जाँच कर एक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए, जिसमें विवाद की समस्त घटनाओं का पूर्ण बृत्तान्त हो और उसके निर्णय के लिए सिफारिशें भी हों। इस रिपोर्ट को कौंसिल सर्व-सम्मति या बहु सम्मति से स्वीकार कर सकती है। यदि रिपोर्ट सर्व-सम्मति से स्वीकार नहीं की जाती (विग्रही पर्जों को छोड़कर)। तो शाष्ट्र-संघ के सदस्यों पर उन सिफारिशों को कार्य-रूप में परिणत करने का उत्तरदायित्व नहीं रहता।

इस दशा में सदस्य श्रपनी इच्छानुसार काम करने में पूरे स्वतन्त्र रहते हैं। यदि रिपोर्ट सर्व-सम्मति से स्वीकृत की गई, तो सर्व सदस्यों पर

ssary for the preservation of the Sovereign rights of Member states. The Alternative would have been to make the League a super state able to override the will of a single member.

-The Covenant Explained.

By Frederick whelen

Pp. 29.

#### राष्ट्र-संघ श्रीर विख-शान्ति

उसके अनुसार कार्य करने का उत्तरदायित्व रहता है। ऐसी दशा में उनका कर्त्तंक्य यही है कि वे उस विग्रही पत्त से लड़ाई नहीं छेड़ेंगे, जो रिपोर्ट की शर्तों का पालन करता है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि राष्ट्र-संघ के सदस्य उस राष्ट्र के विरुद्ध कोई कार्य करने के लिए वाध्य नहीं हैं, जो उनकी सर्व-सम्मति रिपोर्ट को उकराकर रण-भूमि में युद्ध-नाद की ध्वनि करता है।

कौंतिल स्वयं अपने कंबों पर कोई उत्तरदायित्व प्रहण न कर यह कार्य असेम्बली को सौंप सकती है। यदि इस प्रकार यह निवाद असेम्बली को सौंप दिया गया, तो रिपोर्ट तथा निर्णय देने का काम उसके अधीन आ जाता है; अतः ऐसी परिस्थिति में, असेम्बली की निशालता के कारण सर्व-सम्मति नियम का पालन आति कठिन ही नहीं, असंभव है; असेम्बली अपना निर्णय वहुमत से दे सकती है, और इस प्रकार का निर्णय राष्ट्र-संव के सदस्यों को मान्य होगा; परन्तु ऐसा होने के पहले एक शर्त का पूरा होना आवश्यक है। शर्त यह है कि असेम्बली की रिपोर्ट तथा सिफारिशों पर असेम्बली के उन सदस्यों की सर्व-सम्मति होनी चाहिए, जिनके प्रतिनिधि कौंसिल में भी है। उन सदस्यों की सम्मति नहीं ली जायगी, जो विवाद में सीधा संबंध रखते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सदस्यों का स्पष्ट बहुमत भी होना चाहिए। इस प्रकार विधान की धारा १४ के अन्तर्गत प्रत्येक सबल राष्ट्र की Right of Veto प्राप्य है।

यदि इस मंचूरिया के विवाद का सिंहावलोकन करें, श्रीर राष्ट्र-संघ-द्वारा विधान-धारा ११ के श्रन्तगैत किये गये कार्य का विश्लेषण करें, तो यह प्रकट हो जायगा कि इस सर्व-सम्मति के नियम ने राष्ट्र-संघ के गौरन को हतप्रम करने में कहाँ तक योग दिया है। राष्ट्र-संघ जापान के विरुद्ध कोई काम न कर सका; क्योंकि सबल राष्ट्र जापान से बैर लेना नहीं चाहते थे।

हमारे इस विवेचन का सारांश यही है कि जब तक राष्ट्र-संघ परम्परागत राज्य-प्रमुख की मावना में कान्तिकारी परिवर्तन न करेगा, तब तक वह अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का अन्त करने में सफल नहीं हो सकता। राष्ट्र की निरपेच स्वाधीनता और राज्य-प्रमुख (State Sovereignty) का स्वीकार राष्ट्र-संघ की मौलिक दुवंजता है।

<sup>\*</sup> Compare—Review of Europe To-day. By G.D.H., Cole. pp. 759

# तीसरा ऋध्याय

## राष्ट्र-संघ की कौंसिज

(League Council)

कौंसिल का जन्म—फिलीमोर - योजना तथा राष्ट्रपति विल्सन की प्रथम योजना में कहीं भी कौंसिल का उल्लेख नहीं है। विल्सन का विचार था कि एक प्रतिनिधि-संस्था की स्थापना की जाय, जिसमें कूट-नीतिश्च सम्मिलत होकर सम्मेलन कर सकें। विशाल असेम्बली की शिक्तशाली प्रमुता का संदुलन करने के लिए तथा महान राष्ट्रों के हितों की रचा के लिए सबंप्रथम जनरल स्मट्स ने अपनी कियात्मक योजना में एक कार्य-समिति की स्थापना का विचार प्रकट किया। तत्मश्चात् रोबर्ट सीसिल ने इसका समर्थन किया। महान् राष्ट्रों के हितों के सम-श्वां का यह विचार था कि कार्य-समिति (Council) में केवल महान्-राष्ट्र (Great powers) ही सदस्य बनाये जायें। छोटे राष्ट्रों को उसमें प्रतिनिधित्व न दिया जाय ; परन्तु शान्ति-परिषद् में, छोटे राष्ट्रों को

की दृदता श्रीर श्राप्रह के कारण उनकी विजय हुई श्रीर उन्हें कौंसिल में प्रतिनिधि मेजने का श्रधिकार प्राप्त हो गया।

वर्सेलीज की सन्धि की भूमिका में संयुक्त-राज्य श्रमेरिका, ब्रिटिश साम्राज्य, फ्रान्स, इटली श्रौर जापान को कौंसिल में स्थायी प्रतिनिधित्व दिया गया श्रौर चार छोटे राष्ट्रों के प्रतिनिधि लिये गये। इन प्रति-निधियों का चुनाव श्रसेम्बली के इाथों में सौंप दिया गया।

प्रारम्भ में कौंसिल की रचना जिस नीति और प्रणाली से की गई, उससे यह प्रकट होता है कि महान् राष्ट्र महासमर की गुद्धबन्दी को सुरिच्चत रखने के लिए प्रयक्षशील थे। नवम्बर १६२० ई० में जब असेम्बली का प्रथम अधिवेशन हुआ, तो राष्ट्र-संघ के ४२ सदस्य-राष्ट्रों में से १३ सदस्य-राष्ट्र ऐसे थे, जो महासमर में तटस्थ रहे थे। इसके बाद तटस्य सदस्यों की वृद्धि होती गई; परन्तु कौंसिल के प्र सदस्यों में केवल एक तटस्थ राष्ट्र को स्थान मिला। जब १६२२ में कौंसिल के अस्थायी सदस्य चार से बढ़ाकर छः कर दिये गये, तब एक तटस्थ राष्ट्र और बढ़ा दिया गया।

राष्ट्र-संघ के सदस्यता के सम्बन्ध में विजित राष्ट्रों के प्रति जैसा व्यवहार किया, उससे यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि राष्ट्र-संघ अपने क्रियात्मक च्रेत्र में अपने आदर्शवाद से पतित हो गया था । उसने विजेता और विजित के मेद-माव को नीति के आधार पर विश्व-शान्ति का पाखरड रचा । सबल राष्ट्रों को यह मय था कि कहीं पराजित राष्ट्र मौका पाकर फिर उनसे लड़ाई न कर बैठें । यही कारण है कि जर्मनी को प्रारम्भ में राष्ट्र-संघ में स्थान नहीं दिया, गया । प्र सितम्बर १६२६ ई० को जर्मनी राष्ट्र-संघ का सदस्य माना गया ।

Felix Morley ने लिखा है कि-

Behind all this, however, was the fact that the council

as at first constituted had no place for any but victorious powers.

(Society of Nations P. 343)

कौन्सिल की रचना श्रीर कार्य-प्रणाली से यह भली-भाँति स्पष्ट है कि उसकी रचना गुट्टबन्दी के श्राघार पर हुई है।

राष्ट्र-संघ की कार्य-समिति ( Council ) में ब्रिटिश-साम्राज्य—राष्ट्र-संघ की कौन्सिल में ब्रिटिश-साम्राज्य को स्थायी प्रति-निषित्व दिया गया है। इसका ताल्पर्य यह है कि ब्रिटिश-साम्राज्य को कौंसिल में एक स्थायी स्थान मिलने पर उसके विविध भाग अपने-अपने पृथक् प्रतिनिधित्व की माँग पेश नहीं कर सकते। ब्रिटिश-साम्राज्यवादी की इस नीति से ब्रिटिश-उपनिवेशों में घोर असतोष और अशान्ति फैल गई; क्योंकि इस नीति के अवलम्बन से वे कौंसिल में अपना प्रतिनिधि मेजने के अधिकार से वंचित हो जाते; अतः विधान की धारा ४ में राज्य (State) शब्द के स्थान में राष्ट्र-संघ के सदस्य (Member of the League) शब्द के व्यवहार पर उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने अधिक आग्रह किया। अन्त में यह संशोधन स्वीकार कर लिया गया।

राष्ट्र-संघ के साम्राज्यवादी राजनीतिशों का यह कथन है कि भारत अभी स्वायत्त-शासन (helf-Governing) नहीं है; इसलिए उसे कौंसिल में स्थान देना न्यायोचित नहीं है। राष्ट्र-संघ पर एक अधि-कारी तोखक ने लिखा। है—

'Whatever may be said of the dominion case for council Membership, such claim in the case of India must first meet the contention that this country does not yet fulfill the pre-requisiti for League Membership laid-

down by Article 1. of the covenant which limits eligibility therefore to 'any fully self governing state, Dominion or colony'

यह बिलकुल स्पष्ट है कि भारत राष्ट्र-संघ का प्रारम्भिक सदस्य है; क्योंकि वर्सेलीज के सन्धि-पत्र पर हस्ताच्चर करनेवालों में भारत के प्रतिनिधि भी सम्मिलित थे। मारत असेम्बली का सदस्य है और असेम्बली के सदस्यों के लिए ऐसा कोई बन्धन नहीं है कि वे उसी समय कौंसिल-सदस्यता के योग्य समके जावेंगे, जबकि वे किसी स्वायत्त-शासन (Self-governing State) के प्रतिनिधि हो। फिर भारत के सम्बन्ध में इस प्रकार का विधान (Covenant) के विषद तर्क देना कहाँ तक न्यायसंगत और युक्तिपूर्ण कहा जा सकता है।

राष्ट्र-संघ के विधान की धारा १ के प्रथम व दितीय पैराग्राफ पर गम्भीरता से विचार किया जाय, तो यह स्पष्ट हो जायगा कि मौलिक सदस्य (Original Member) के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह पूर्ण स्वायत्त राष्ट्र व उपनिवेश का प्रतिनिधि हो। यदि ऐसा नियम होता, तो मौलिक सदस्य और असेम्बली की है की सम्मति से निर्वाचित सदस्य में कोई मेद न माना जाता और तब मारत को राष्ट्र-संघ में प्रवेश का अधिकार ही न मिलता। मारत को राष्ट्र-संघ में स्थान मिलने का कारण यह है कि मारत के प्रतिनिधियों ने स्वतंत्र रूप से वर्सेलीज के सन्धि-पत्र पर इस्ताच्चर किये थे। राष्ट्र-संघ का विधान वर्सेलीज की सन्धि-पत्र पर इस्ताच्चर किये थे। राष्ट्र-संघ का विधान वर्सेलीज की सन्धि का एक प्रमुख माग है; इस्लिए न्यायतः भारत को कौंसिल में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त है। Prof. C.A.W. Manning का यह कथन अतीव विचारपूर्ण है—

'India was among the 'original members'; and the

covenant's phrases, 'se governe librement' and 'fullo' 'self-governing', whatever they mean, apply techinically to future applicants only and not to those who got in on the ground floor '\*

साराश यह है कि विधान में प्रयुक्त 'स्वायस-शासन' का अर्थे वाहे कुछ हो; परन्तु उसका प्रयोग केवल उन राष्ट्रों के सम्बन्ध में ही होना चाहिए, जो वर्सेलीज की संधि के बाद राष्ट्र-सध के सदस्य बनने के इच्छुक हैं। जिन सदस्यों ने उक्त लिखित संधि-पत्र पर इस्ताच्यर किये, उनके लिए यह आवश्यक नहीं था कि वे 'स्वायत्त-शासन' के प्रतिनिधि हों।

भारत ही वह राष्ट्र है, जिसने सबसे प्रथम कौंसिल-सदस्यता के लिए (ब्रिटिश कामनवेल्थ की द्वितीय सीट के लिए ) प्रयत किया । जब-१६२२ ई॰ में असेम्बली ने कौंसिल के अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर छः कर दी, उस समय राष्ट्र-संघ के दो प्रतिनिधि-मरहलों ने कौंसिल की उम्मेदवारी के लिए भारत को सलाह दी। सन् १६२३ ई॰ में भारत कौंसिल की उम्मेदवारी के लिए खड़ा हुआ । उसके पच्च में केवल दो सम्मतियाँ आई तथा कनाड़ा को एक सम्मति मिली । सन् १६२४—२५ ई॰ में भारत ने पुनः प्रयत्न किया; परन्त सफलता नहीं मिली।

निस्सन्देह भारत को कौंसिल में सदस्यता प्राप्त करने की योग्यता उपलब्ध है। कौंसिल-प्रवेश से भारत की गौरव-वृद्धि होगी तथा वह शान्ति-स्थापन के कार्य में कुछ सीमा तक प्रभावकारी काम कर सकेगा; परन्तु ब्रिटिश-साम्राज्य एक पराधीन राष्ट्र को समानता का पद कैसे दे सकता है! Morley ने यह ठीक ही लिखा है कि—

India Analysed Vol I. International
Article—India & the League p. 31-32

'But the significance of the matter did not lie in the position of India at the bottom of the pall for council seats. Much more important was the mere fact of the candidacy of a British dependency for the body on which British Empire was permanently represented.

निर्वाचित सदस्य—सन् १६२६ ई॰ में श्रस्थायी (निर्वाचित ) सदस्यों की संख्या ६ से बढ़ाकर ६ कर दी गई। जब से सदस्यों में वृद्धि हुई है, तब से कौंसिल में दो ब्रिटिश सदस्यों के लिए स्थान सुरक्तित हो गया है। एक स्थायी श्रीर दूसरा श्रस्थायी। यह दूसरा श्रस्थायी सदस्य ब्रिटिश उपनिवेशों में से चुना जाता है; ६ स्थायी सदस्यों में ३ सदस्य लेटिन श्रमेरिका के राष्ट्रों से लिये जाते हैं; २ स्पेन श्रीर पोलेग्ड के लिए सुरक्तित हैं तथा शेष ३ सीट क्रमानुसार Little Entente, स्केन्डीनिवयन देश तथा एशिया (जापान को छोड़कर ) के देशों के लिए हैं। इस प्रकार श्रास्ट्रिया, बलगेरिया, श्रीस, हंगरी श्रीर पुर्तगाल के लिए कौंसिल-प्रवेश का कोई सुश्रवसर नहीं रहता।

जनवरी १६३२ ई॰ तक कोंसिल के ६६ श्रिधिवेशन हो चुके हैं। इस समय तक राष्ट्र-सम के श्राचे से श्रिधिक सदस्य कोंसिल में सदस्य रह चुके हैं। २७ राष्ट्रों को कीसिल-प्रवेश का श्रवसर श्रिमी तक प्राप्त नहीं हुश्रा है।

इन २७ राष्ट्रों में से अनेकों राष्ट्र ऐसे हैं, जो आर्थिक, राजनीतिक, ज्यापारिक तथा औद्योगिक दृष्टि से विश्व में अपना विशेष स्थान रखते हैं; परन्तु उनको अभी तक यह पद प्रदान नहीं किया गया है।

कौं सिल की कार्य-प्रणाली—कौं सिल का कार्य-चेत्र ग्रांति विशाल ग्रीर व्यापक है। विधान की धारा ४ (४) में लिखा है—कौं सिल ग्रापने श्रिधिवेशनों में प्रत्येक कार्य को कर सकती है, जो राष्ट्र-संघ की

# राष्ट्र-संघ श्रीर विक्व-शान्ति

कार्य-सीमा के श्रन्तर्गत है तथा जिसका विश्व की शान्ति पर प्रमाव पड़ता है।

कौंसिल के साधारण श्रधिवेशन के कार्य-क्रम की सूची में ३० विषयों का उल्लेख रहता है। प्रत्येक विषय एक नियुक्त सदस्य द्वारा 'रप्परटोर' (Rapporteur) की हैसियत से प्रस्तुत किया जाता है। यथार्थ में किसी विशेष विषय की रिपोर्ट मन्त्र-मगडल-कार्यालय के विशेष विभाग-द्वारा तैयार की जाती है।

कौंसिल-श्रिधवेशन के प्रारम्भ में श्रीर यदा-कदा श्रिधवेशन के बीच में दो या तीन बार गुप्त समाएँ (Private Meetings) बुलाई जाती हैं। ऐसी समाश्रों में निम्न-प्रकार के विषयों का निश्चय किया जाता है—

कार्य-क्रम की प्रणाली, किसी विवाद के निर्णायकों की नियुक्ति, विशेष कमीशन तथा समितियों के सदस्यों की नियुक्ति, मंत्रि-मडल-कार्यानय के कमंचारियों में परिवर्तन, गंभीर समस्यात्रों पर मंत्रि-मडल-कार्यालय-द्वारा विचारों पर निश्चय, श्रन्तर्राष्ट्रीय संकट श्रादि। इस तैयारी श्रीर विचार-विनिमय का परिणाम यह होता है कि कौंमिल के सार्वजनिक श्रिष्वेशन विशेष महत्त्व नहीं रखते। एक नवीन दर्शक के लिए उनमें श्रवश्यमेव श्राकर्षण श्रीर प्रभावशालिता रहती है; पर सदस्यों के लिए वह विशेष महत्त्व के नहीं होते, जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है। कौंसिल का प्रधान 'रप्परटोर' को श्रपने विषय की रिपोर्ट पढ़ कर सुनाने का श्रादेश करता है। रिपोर्ट पर एक ब्राप्सट प्रस्ताव बनाया जाता है। इसे भी मंत्रि-मएडल-कार्यालय तैयार करता है। सामान्यतया यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है। इसके बाद दूसरा कार्य किया जाता है। यदि कोई ऐसा विषय है, जिसका राष्ट्र-संघ के किसी सदस्य से सम्पर्क है श्रीर वह कौंसिल का सदस्य नहीं है, तो उसके

राष्ट्र का एक प्रतिनिधि अधिवेशन में आमिन्त्रत कर लिया जायगा । यह प्रतिनिधि अपनी सरकार के विचार तथा दृष्टिकोण को अधिवेशन के सामने रखता है। यदि ऐसा प्रतीत हो कि किसी विषय पर सममौता होना असम्भव है, तो वह विषय स्थगित कर दिया जायगा। मंत्रि-मंडल-कार्यालय आगामी अधिवेशन से पूर्व विरोधी पत्त से सममौता कराने का प्रयत्न करेगा।

कौंसिल में अन्तरंग मग्डल का विकास—राष्ट्र-संघ की उत्पत्ति के समय एवं राष्ट्र-संघ के विधान की रचना करते समय संघ के निर्माता श्रीर समर्थंक राष्ट्र (Great powers) जिस नीति का व्यवहार कर रहे थे तथा जिस प्रवृत्ति के शिकार बनकर वे कौंिखल को महाराष्ट्रों का संघ बनाना चाहते थे, उससे यह स्पष्ट भाव मलकता है, कि कौंसिल जनसरावादात्मक न रहकर एक गुप्त समिति का रूप घारण कर लेगी। जैसे-जैसे ग्रसेम्बली की सत्ता श्रीर प्रमुत्व में उत्तरीत्तर वृद्धि होती गईं, वैसे-वैसे महाराष्ट्रो में छोटे राष्ट्रों की श्रोर से भय श्रीर अविश्वास के भाव जायत् होने लगे । महाराष्ट्रों को यह भय बना रहा कि यदि श्रसेम्बली सर्वेसर्वा बन गईं, तो कौंसिल का मूल्य घट जायगा। श्रीर फलतः इमारा प्रभाव श्रीर श्रातंक मा घट जायगा ; क्योंकि श्रसे-म्बली में छोटे-छोटे राष्ट्रों का बहुमत है। इस भय श्रीर श्रविश्वास ने कौंसिल के संगठन में विचित्र परिवर्तन कर दिया श्रीर एक नवीन प्रवृत्ति को जन्म दिया । सबल राष्ट्रों ने कौंसिल के भीतर एक श्रन्तरंग-भगडल (Cabal of Great powers) रचने का प्रयक्त किया। इस प्रवृत्ति में सहायक शक्तियाँ और परिस्थितियाँ भी उत्पन्न हो गईं। यूरोप की राजनीति में कूटनीति श्रौर गुट्टबन्दी का सबसे श्रिविक महत्त्व रहा है। बड़े-बड़े जगत्-विख्यात कूटनीतिज्ञ गुट्टबन्दी को राजनीति का सफल साधन मानते हैं। उनकी हि में राष्ट्रीयता की

# राष्ट्र-संघ श्रौर विक्व-शान्ति

यद्धा का यह सर्व-भेष्ठ साघन है। दूसरी बात जिससे इस दुष्पवृति को प्रोत्साहन मिला है—यह है कि कौंसिल के स्थायी सदस्य अधिकांश में पर-राष्ट्र-सचिव ही होते हैं, और अन्य अस्थायी सदस्य राष्ट्रीय सर-कारों के राजदूत (Diplomat) होते हैं। इससे महाशक्तियों को एक अन्तरंग-संहल बनाने का सुयोग मिल जाता है। यह बतलाने की आवश्यकता। नहीं कि यह दुष्पवृत्ति राष्ट्र-संघ के गौरव एवं उत्कर्ष के लिए घातक और विनाशकारी है।

आलोचना-इस प्रवृत्ति का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसकी खत्ता के प्रभाव से कौंसिल का गौरव और प्रभाव कम हो जाता है। जिस कार्य के लिए कौंसिल के ऋधिवेशन बुलाये जाते हैं, उसे पहले से ही बड़े राष्ट्र गुप्त-मंत्रणा-द्वारा निश्चय कर लेते हैं ; अतः कौंसिल एक अभिनय अथवा प्रहसन का स्थान से सेती है। :यह प्रवृत्ति राष्ट्र-संघ के लिए श्रात्मघाती है। चीन-जापान युद्ध के समय इस प्रवृति की भयंकरता का कटु अनुमव संसार कर चुका है। यह चीन-जापान-विवाद कोई ऐसा सामान्य प्रसंग नहीं था, जिसका निर्णंय केवल बड़े-बड़े राष्ट्र ही श्रकेले में कर सकते थे। न यह विवाद गु-ससभाश्रों श्रौर -मंत्रणात्रों से ही तय हो सकता था । दूसरी श्रोर जापान भी कोई दुर्वल शक्तिहीन राष्ट्र नहीं था, जो शान्ति-पूर्वक अपने 'बन्धुश्रों' के 'निर्णय को शिरोबार्य कर लेता । चीन-जापान-विवाद राष्ट्र-संघ की शक्ति श्रौर प्रमुत्व का परीवाण था । कौंसिल के श्रन्तरंग-मंडल ने . जापान पर प्रभाव डालने के लिए संयुक्त-राज्य अमेरिका के सहयोग के लिए बहुत प्रयत्न किया ; परन्तु जब अमेरिका ने सहयोग देना स्वीकार न किया, तब कींसिल को विधान के कानूनी प्रतिबन्धी का बहाना करना पडा

इस समय कौंसिल के श्रस्थायी सदस्य ये-श्रायदिश स्वतन्त्र राज्य,

जुगोस्लाविया, नारवे, पनामा, पेरू, चीन, पोलेयड' और स्पेन । इन सब राष्ट्रों ने शान्ति-स्थापना और सममौते के लिए प्रयत्न किया; परन्तु, सफलता नहीं मिली; क्योंकि 'अन्तरंग-मंडल' (Cabal of Great powers)ने एक सदस्य—जापान से चीन का मगड़ा था। ऐसी स्थित में मंडल को किसी उचित निर्णय पर पहुँचना संमव न था। अन्तरंग-मंडल अस्त-न्यस्त हो गया, उसके फल-स्वरूप कींसिल का मवन हिल गया। 'राष्ट्र-संघ' पर अधिकारी विद्वान् लेखक मॉलें का कथन कितना विचार-पूर्ण और उचित है—

'A council based on the absolute necessity of accord between the Great powers logically lends itself to a cabal of these great powers &Just as logically proves to be powerless when accord within the cabal is unobtainable.'

-The Socrety of Nations pp. 388.

कौं सिल और असेम्बली—कौं िल श्रीर असेम्बली दोनों राष्ट्र-संघ की संस्थाएँ हैं श्रीर दोनों का कार्य-चेत्र मां सामान्यतया समान ही है; परन्तु असेम्बली के अधिकार कौं िल की अपेचा अधिक हैं। दोनों सस्पाएँ एक दूसरे की सहायक श्रीर पूरक हैं। वे एक दूसरे की विरोधी संस्था नहीं हैं। यहाँ हम संचेप में असेम्बली श्रीर कौतिल के विशेषाधिकारों का दुलनात्मक विवेचनं करेंगे।

#### असेम्बली के विशेषाधिकार

१. राष्ट्र-संघ का वजट—असेम्बली। राष्ट्र-संघ के वजट का निर्णय करती है। अत्येक सदस्य-राष्ट्र को संघ के लिए किस अनुपात से घन देना चाहिए—इसका निश्चय भी

# राष्ट्र-संघ श्रीर विक्व-शान्ति

उसके ग्रधीन है। Supervisory Commission की नियुक्ति भी ग्रसेम्बली-द्वारा होती है।

- २. विधान में संशोधन—ग्रन्तर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायालय तथा राष्ट्र-संघ के विधान में संशोधन करने का ग्राधिकार ग्रासेम्बली को है; परन्तु संशोधन उस समय तक व्यवहार में नहीं लाये जाते, जब तक कि उन सब सदस्यों-हारा वे स्वीकृत नहीं कर लिये जाते, जिनके प्रतिनिधि कौंसिल में हैं तथा ग्रासेम्बली के सदस्य बहुमत से स्वीकार करें।
- ३. नर्वान सदस्य का प्रत्रेश—श्रसम्वली है की वहुसम्मति से राष्ट्र को राष्ट्र-संघ का सदस्य बना सकती है।
- थ. कौंसिल वे. लिए निर्वाचन—ग्रसेम्त्रली कौंसिल के ग्रस्थायी सदस्यों का चुनाव भी करती है। ग्रसेम्त्रली कौंसिल के स्थायी एवं ग्रस्थायी सदस्यों की वृद्धि के लिए स्वीकृति दे सकती है। कौंसिल के ग्रस्थायी सदस्यों के निर्वाचन-नियमों की रचना भी ग्रसेम्बली करती है।
- ४. प्रधान-मंत्री (Secretary General) की नियुक्ति— प्रधान-मन्त्री की नियुक्ति कौंसिल करती है; परन्तु श्रसेम्बली की बहु-सम्मति से स्वीकृति श्रावश्यक है।
- ६. परस्पर राष्ट्रों के विचाद—जो जाँच के लिए कौंसिल को सींपे जाते हैं, उनकी जाँच व निर्णय असेम्बली-द्वारा भी किया जा सकता है।
- ७. संधियों की जाँच—राष्ट्र-संघ के सदस्य जो संधियाँ करते हैं, वे ग्रासेम्बर्ली के पास पुनर्विचार के लिए मेजी जाती हैं।
- द. असेम्बली और न्यायालय—असेम्बली कौंसिल के सहयोग से अन्तर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायालय के न्यायाधीशौ-का निर्वाचन करती है। असेम्बली किसी निवाद तथा प्रकन पर न्यायालय से मत ले सकती है।

ह. परामशं-समितियाँ—श्रसेम्बली कौंसिल से यह विफारिश कर सकती है कि वह Advisory Committee नियुक्त करे।

#### कौंसिल के विशेषाधिकार

- १. वर्से लोज की सिन्ध के अन्तर्गत अधिकार—इस सिन्ध-पत्र में ऐसी अनेकों घाराएँ हैं, जिनमें कौंसिल को कुछ विशेष मामलों में निर्णय करने के अधिकार दिये गये हैं।
- २. अल्पमत की सुरक्षा—यूरोप में अल्प-संख्यक जातियों की भाषा, संस्कृति, धर्म, साहित्य तथा जाति की सुरचा।
- ३. प्रवन्ध-सम्बन्धी कार्य--(।) कौंतिल को कुछ प्रबन्ध-संबंधी काम भी करने पड़ते हैं। डेनजिंग के स्वतंत्र नगर तथा सार-प्रदेश का शासन-प्रबन्धादि।
- (11) कौंशिल निर्यायक, पंच, तथा कमिश्नरों की नियुक्ति करती है।

Rapporteur System (विशेषज्ञ-पद्धति)—जैसे-जैसे कौिसल राष्ट्र-संघ की कार्य-समिति (Executive body) का रूप घारण करती गई, वैसे-वैसे उसे विशेषज्ञों की आवश्यकता अनुभव होने लगी। कौिसल के विकास के साथ विशेषज-पद्धति का जन्म हुआ। कार्य-कम की सूची में प्रत्येक विषय का समुचित रीति से अध्ययन करने के लिए किसी विशेषज्ञ को उसे सौंप दिया जाता है। जिस सदस्य को यह कार्य सौंपा जाता है, उसे फेक्क-माधा में रप्परटोर (Rapporteur) कहते हैं। ऐसा सदस्य यथासंभव उसी देश का चुना जाता है, जिसका उस पर सौंपे हुए विषय से कोई संबंध न हो। वह मंत्रि-मंडल-कार्यालय की सहायता से अपने विषय की तैयारी करता है और अपनी रिपोर्ट सहित उसे कौिसल के सामने विचारार्य पेश करता है। सन्

# राष्ट्र-संघ और विश्व-शान्ति

१६३१—३२ ई॰ में निम्न-लिखित विषयों के विशेषज्ञ निम्न प्रकार नियुक्त किये गाये—

राजस्व-समस्या (Financial)—नार्वे । श्रार्थिक-समस्या (Economic)—जर्मनी। ं श्रावागमन (Transit)—पोलेयड । स्वास्थ्य (Health)—श्रॉयरिश स्वतंत्र राज्य । श्रन्तर्राष्ट्रीय विधान (International law)—इटली। · राष्ट्र-संघ का राजस्व (Finance of League)—गोटेमाल्य श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यूरोज (Bureaus) - चीन । श्रादेश-युक्त शासन--जुगोस्लाविया । श्रल्पमत-प्रश्न (Minorities)—जापान। श्रज-शन्न (Armaments)—स्पेन। सार का प्रबंध (Administration of saor)—इटली। हेनजिंग का प्रबंध (Danzing)-- ग्रेटब्रिटेन। मानसिक सहयोग (Mentat Co-operation)--- फ्रान्स । विषैत्वे पदार्थी का आवागमन-जुगोस्ताविया। नारी-बालक-विकय--पनामा। मानवोपयोगी संस्थाऍ-पेरू। शिशु-संरक्त्या-न्त्रायरिश स्वतंत्र राज्य । Refugees question—पेल।

विशेषश-पद्धति का श्रमी पूर्ण विकास नहीं हुआ है। इसके विकास के मार्ग में श्रनेकों बाघाएँ हैं। कौंसिल के श्रस्थायी सदस्यों का निर्वा-चन इस पद्धति में बड़ी बाघा उपस्थित करता है। स्थायी सदस्य इसके विकास में पूरा सहयोग दे सकते हैं; परन्तु वे इस श्रोर विशेष रुचि नहीं रखते। कौंसिल के कुछेक सदस्यों ने बड़ी योग्यता से विशेषश्च के

कार्यों का सम्पादन किया है ; परन्तु श्रधिकांश संदस्यों को विषय सौंपने का कार्य विचार-पूर्वक-नहीं किया गया है। फल-स्वरूप वे श्रपने उत्तर-दायित्व का पूर्णतः पालन करने में श्रसमर्थ रहे हैं। कुछ लोगों का विचार यह है कि कौंसिल के सदस्यों में वृद्धि के कारण इस. कार्य में बाधा श्राती है। श्राजकल कौंसिल के Rapporteur ऐसे नियुक्त होने लगे हैं, जो अपने विषय से अनिभन्न होने के साथ-साथ उस विषय-में कोई रुचि भी नहीं रखते। मंत्रि-मंडल-कार्यालय उसकी रिपोर्ट तथा प्रस्तावों के मसविदे तैयार कर देता हैं। विशेषज्ञ को कौसिल में रिपोर्ट के पढ़ने का भी कष्ट नहीं उठाना पड़ता । हाँ, कोई विवाद-ग्रस्त विषय उपस्थित होने पर वह रिपोर्ट पढ़कर सुनाता है। इस प्रकार जो कार्य कौंतिल का था, वह श्रव इस विशेषज्ञ-पद्धति के कारण मंत्रि-मंडल-कार्यालय का बन गया है। कौंसिल के स्थायी सदस्य प्रायः पर-राष्ट्र-सचिव ( Foreign Ministers ) ही होते हैं। वे अपने राष्ट्रीय-शासन के कार्यों में इतने न्यस्त होते हैं कि राष्ट्र-संघ की कौंसिल के कार्यों का ठीक प्रकार संचालन करने का यथेष्ट अवसर नहीं मिलता। वे अपनी राष्ट्रीय राजनीति के वातावरण में ऐसे श्रोत-प्रोत होते हैं कि इम उनसे यह श्राशा कदापि नहीं कर सकते कि वे निष्पद्ध, न्यायपूर्वक किसी विवाद-प्रस्त श्रन्तर्राष्ट्रीय समस्या पर विचार-विनिमय कर सकेंगे।

<sup>\*</sup>The foreign ministers of great powers lend prestige to the Council, and casual visitors to its session are invariably thrilled by seeing men whose names are known to every news-paper reader setting like ordinary human beings around the famous horse-shoe table. But events have shown that statesmen of this prominence are often too burdened to be good rapporteur on

# राष्ट्र-संघ और विश्व-शान्ति

कौंसिल के सदस्यों की इस स्वार्थ-पूर्ण नीति के कारण उसका पतन होता जा रहा है श्रीर वह समय दूर नहीं है, जब कौंसिल British Privy Council की तरह एक नाम-मात्र की संस्था बन जायगी। कार्य-समिति (Council) के श्रिषकार शनै:-शनै: मंत्रि-मंडल-कार्यालय की सीमा में श्राते जा रहे हैं। कौंसिल के प्रधान का प्रशुक्त भी जीए होता जाता है; परन्तु राष्ट्र-संघ के सर्वेसर्वा प्रधान-मन्त्री (Secretary General) शक्ति का स्रोत बनता जा रहा है। इस श्रागामी श्रध्याय में इसी पर विचार करेंगे।

important technical questions & sometimes too entangled in the complex meshes of their respective national policies to be above suspicion where controversial issues are at stake.

<sup>—</sup>The Bosisty of Nations pp. 44-12-

# चौथा ऋध्याय

# स्थायी मन्त्रि-मंडल-कार्यालय

The Secretriate, in the face of all obstacles, discouragements, & handicaps has in the brief space of its existence accomplished a work of international organization which stands out unique in history.

- Felix Morley (Society of Nations)

विधान में कार्यालय का स्थान—राष्ट्र-संघ के विधान की घारा २, ६, ७, ११, १४, १८ और २४ में कार्यालय के कर्तव्य एवं अधि-कारों का प्रतिपादन किया गया है। घारा २ के अनुसार कार्यालय को स्थायी संस्था माना गया है, जो संघ की कौंसिल और असेम्बली के सहयोग से राष्ट्र-संघ के निर्णय को कार्य-रूप में परिण्यत करने का कार्य करेगा। घारा ६ में यह प्रतिपादन किया गया है कि राष्ट्र-संघ के

# राष्ट्र-संघ श्रीर विदव-शान्ति

केन्द्र-स्थान में स्थायी मंत्रि-मंहल-कार्यालय स्थापित किया जायगा। कार्यालय के मन्त्री तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कींखिल की स्वीकारी से प्रधान-मन्त्री हारा होगी और प्रधान-मन्त्री की नियुक्ति असेम्बली के बहुमत से कींखिल-हारा होगी। धारा ७ के अनुसार यह स्वीकार किया गया है कि कार्यालय तथा राष्ट्र-संघ के सब पद (Offices) नर-नारी दोनों को समान रूप से प्राप्य होंगे। राष्ट्र-संघ के सदस्य जब उसके कार्य में सन्नद रहेंगे, उस समय तथा मन्त्रि-मण्डल-कार्यालय के समस्त सदस्य राजदृत (Ambassador) के अधिकारों का उपमोग कर सकेंगे। कोई युद्ध या युद्ध की धमकी, चाहे उसका राष्ट्र-संघ के सदस्य से सीधा सम्बन्ध हो या न हो, वह राष्ट्र-संघ की कार्य-सीमा के अन्तर्गत समका जायगा और वह अपने निवारण के लिए प्रयक्षशील रहेगा।

धारा ११ के श्रनुसार प्रधान-मन्त्री को यह श्रधिकार दिया गया है कि वह ऐसी श्रावश्यकता के समय राष्ट्र-संव के किसी सदस्य की प्रार्थना पर तुरन्त कोंसिल का श्रधिवेशन श्रामंत्रित करे।

यदि राष्ट्र-संघ के सदस्यों में कोई विवाद उपस्थित हो जाय तथा जिससे श्रागे चलकर मयंकर युद्ध की संमावना हो, एवं जो निर्णय अथवा न्यायालय के विचाराये उपस्थित न किया गया हो, तो राष्ट्र-संघ के सदस्य उस विवाद को कौंसिल को सौंपने का निश्चय कर सकते हैं।

घारा १५ के अनुसार विवाद से 'सम्बन्धित कोई भी सदस्य स्चना-द्वारा उसे कौंसिल को सौंप सकता है। प्रधान-मन्त्री उस विवाद की पूर्ण जाँच-पड़ताल तथा विचार के लिए प्रबंध करेगा।

घारा १८ के अनुसार राष्ट्र-संघ के किसी सदस्य-द्वारा स्वीकार की गई प्रत्येक सन्ध व अन्तर्राष्ट्रीय समसीता (Convention) तुरन्त ही कार्यालय में रजिस्टर्ड की नायगी। जब तक कोई सन्ध आदि इस

प्रकार रजिस्टर्ड न की जायगी, वह बाध्य ( Binding ) न समकी जायगी।

कार्यालय के विभाग-जिस प्रकार किसी राष्ट्रीय-शासन के संचालन के लिए सिविल-सर्विस की आवश्यकता होती है; उसी प्रकार राष्ट्र-संघ के कार्य-संचालन के लिए स्थायी कार्यालय अनिवार्य हैं। स्थायी-मंत्र-मंडल-कार्यालय (Secretriate) विभागों (Sections) में विभक्त है। यह विभाग राष्ट्र-संघ के यन्त्र का परिचालन करते हैं। रूट अप्रैल १६१६ ई० को राष्ट्र-संघ का विधान शान्ति-परिषद् ने स्वीकार किया। ५ मई १६१६ ई० को Sir Eric Drommond ने प्रधान-मंत्री की हैसियत से लन्दन में अस्थायी कार्यालय स्थापित किया।

आजकल स्थायी-कार्यालय में १२ विभाग है, जो इस प्रकार है-

१---प्रबन्ध-सम्बन्धी कमीशन श्रीर 'श्रल्पमत-विमाग ।

२--- त्रावागमन तथा पत्राचार।

३--- नि शस्त्रीकरण।

४—न्नार्थिक-सम्बन्ध (Economic Relations)।

५—राजस्व (Financial)।

६-स्वास्थ्य।

७-- अन्तर्राष्ट्रीय ब्यूरो श्रीर बौद्धिक सहयोग ।

८-मादेश-युक्त शासन (Mandates)।

६-सामाजिक प्रश्न।

१०--सचना-विभाग।

११--कान्ती-विभाग।

१२--राजनीतिक-विभाग ।

यह समस्त विभाग दो बढ़े भागों में श्रेगीबद्ध किये जा सकते

## राष्ट्र-संघ और विश्व-शान्ति

हैं। प्रथम नौ विभाग राष्ट्र-संघ की किसी परामर्श-समिति, विशेष-समिति श्रथवा प्रवस्थ-समिति से सम्बन्धित होते। हैं। उनका कार्य श्रपने विशेष्-कार्य का सम्पादन करना है।

किन्तु पिछले तीन विभाग किसी विशेष समिति से सम्पर्क नहीं ; रखते । वे समस्त राष्ट्र-संघ की उपयोगिता को दृष्टि में रखकर बनाये गये हैं । इसके अतिरिक्त एक तेरहवाँ विभाग है, जो राष्ट्र-संघ के आन्तरिक प्रवन्घ के लिए नियुक्त है । इस विभाग में निम्न-लिखित कार्यों का सम्पादन होता है—

- (१) श्रनुवाद-विभाग।
- (२) प्रकाशन-मुद्रण-विभाग।
- (३) केन्द्रिय सर्विस-विभाग।
- (४) श्रान्तरिक नियन्त्रण-कार्यालय।
- (४) कमैचारी-कार्यालय (Personal office)।
- (६) श्राय-व्यय-लेखा-विभाग।
- (७) रजिस्ट्री-विभाग।
- (८) वाचनालय।

सहायक-मन्त्री की समस्या—जिनेवा-स्थायी मन्त्र-मगडल-कार्यालय (Secretriate) में सन् १६३१ ई॰ में ६७७ वैतनिक-कर्मचारी तथा अफसर थे। इनके अतिरिक्त ४२ कर्मचारी विदेशों में राष्ट्र-संघ की ओर से कार्य कर रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय अमिक कार्यालय (International Labour office) में ३८१ कर्मचारी और ४३ कर्मचारी बाहर अमिक संघ की ओर से कार्य कर रहे थे। यह समस्त कर्मचारी प्रधान-मंत्री के अधीन काम करते हैं। प्रधान-मंत्री की सहायता के लिए एक उपप्रधान-मंत्री (Deputy S. G.) और तीन सहायक प्रधान-मंत्री (Under

Secretary General) नियुक्त हैं। इस सम्बन्ध में एक बात श्रत्यन्त् विचारणीय है, श्रीर वह यह है—यह पाँच राष्ट्र-संघ के सबसे महान् पद सबल राष्ट्रों के राजनीतिज्ञों की मोनोप्ली बन गये हैं। सन् १६३२ में प्रधान-मंत्री, उपप्रधान-मंत्री तथा सहायक मंत्री इस प्रकार थे—

- १. प्रधान-मंत्री-सर ऐरिक ड्रमग्ड (ब्रिटिश)
- २. डिप्टी प्रघान-मंत्री—जोसेफ श्रवेनोल (फ्रॅंच)
- ३. सहायक प्रधान-मंत्री-मारिक्वस् पोल्सी (इटली नागरिक)
- ४. " " —यातोरो सुगीमुरा (जापानी)
- ४. ,, ,, अलवर डीफोर फेरोन्स (जर्मन)

इन पदों पर इन पाँच सबल राष्ट्रों का एकाधिकार हो जाने से कार्याल्य तथा असेम्बली में घोर असन्तोष और प्रतिस्पर्दा पैदा हो गई है।

विमाग के श्राधिष्ठाता—मंत्रि-मगडल-कार्यालय में सहायक प्रधान-मंत्री के बाद विमाग के डायरेक्टर श्रीर श्रध्यन्तं (Chief) का क्रमशः स्थान है, तथा सहकारी प्रधान-मंत्री मी विभागों के डायरेक्टर का कार्य करते हैं। विमाग के सदस्य का स्थान श्रध्यन्त के बाद श्राता है। राष्ट्र-संघ के मंत्रि-मंडल-कार्यालय के विमागों में १२० सदस्य हैं। जिनमें ६ स्त्रियाँ मी सिमालित हैं। यह १२० सदस्य ही वास्तव में राष्ट्र-संघ की सिविल सर्विस के सदस्य हैं। इनके परिश्रम श्रीर प्रयत्न पर ही राष्ट्र-संघ की नीति का व्यवहार में प्रयोग निर्मर है। सन् १६३२ ई० में विविध विभागों में निम्न-लिखिस सदस्य थे—

सदस्य संख्या

१—प्रधान-मत्री, उपप्रधान-मंत्री ब्रादि के विभाग में ... द २—श्रन्तर्राष्ट्रीय प्रवन्ध ... ४ २—कमीशन व ब्रल्प-जाति समस्या ... ७ ४—श्रावागमन ब्रोर पत्राचार

# राष्ट्र-संघ श्रीर विश्व-शान्ति

| ४—निःशस्त्रीकरण                | ***        | ***    | ••• | ¥   |
|--------------------------------|------------|--------|-----|-----|
| ६ श्रार्थिक-सम्बन्ध (Eco       | nomic)     | ***    | ••• | X   |
| ७—राजस्व-सम्बन्ध (Fin          | ancial)    | ***    | *** | १६  |
| द—स्वास्थ्य-विभाग              | ***        | ***    | ••• | १६  |
| ६श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यूरो, मान | ासिक सहयोग | -विभाग | ••• | X   |
| १० ब्रादेशयुक्त शासन           |            |        | •=• | ¥   |
| ११सामाजिक प्रश्न               | ***        | •••    | ••• | 3   |
| १२कानूनी-विभाग                 | •••        | 440    | *** | 3   |
| १३स्चना-विभाग                  | •••        | •••    | ••• | ११  |
| १४राजनीतिक-विभाग               | •••        | •4•    | ••• | Ł   |
| ?\—Latin Americ                | •••        | 8      |     |     |
|                                |            |        | •   | १२० |

विमाग का सदस्य नियुक्त होने से पूर्व परीज्ञा-समिति के सामने उम्मेदवार को प्रमाण-पत्र उपस्थित करने के अतिरिक्त व्यक्तिगत इन्टरव्यू देनी पड़ती है। कितपय देशों के निवासी सदस्य नहीं बन सकते। यथा ब्रिटिश, फ्रेंच, वेलियम तथा जापानी आदेशयुक्त शासक के नागरिक होने के कारण Mandates Section के सदस्य नहीं बन सकते। राजनीतिक विभाग में समस्त सबल राष्ट्र के सदस्य लिये जायेंगे, ऐसा नियम है।

|                                 | 1      | ******       |                  | <b>F. F</b>          | 4                     | 4             |                   |          |                |                   |                                  |                                     |         |
|---------------------------------|--------|--------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|-------------------|----------|----------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------|
| वतन १६६५<br>स्थिस फ्रेन्क में ) | विशेष  |              | नत,००० मवन तथा   | २४,००० वार्षिक मत्ता | १२,४०० वार्षिक मत्ता  |               |                   |          |                |                   | ŧ                                |                                     |         |
|                                 | श्चाधि |              | अनिश्चित कान     | र वर्ष के जिए        | र वर्ष के लिए         | ७ वर्ष के जिए | अनिश्चित समय      |          | श्रनिश्चित समय | ७ वर्ष के लिए     | ब्यक्तिगत प्रतिज्ञा से<br>नित्रय |                                     |         |
|                                 | ,      | यधिक         | 300,000          | 000,79               | 000,49                | 42,000        | 44,000            |          | 75,000         | 28,240            | 008'85                           | के अंडुसार 🕸 I = 5,18 स्विस म्रेन्क |         |
| <u> </u>                        | (配     | वार्षिक वेतन | द्यक्            | :                    | :                     | :             | 400               | 0 0 0    |                | n<br>o            | 004                              | ,<br>0<br>0<br>0                    | \$I=5.1 |
| \$ P                            |        | कम से-कम     | 300,000          | 000(39               | 000,49                | 87,000        | 24,000            |          | 22,000         | 90,00             | 0000                             | य के खंतुसार                        |         |
|                                 | पद     |              | १-प्रधान-मन्त्री | २-डपप्रधान-मंत्री    | ३-सहायक प्रधान-मंत्री | 8-डायरेक्टर   | १-अध्यक्(Chief of | Service) | ६-विभाग-सदस्य  | ७ मध्यम श्रेणी के | क्सचारा<br>सप्राष्ट्रचेट मंत्री  | सुद्रा-विनिमंप                      |         |
|                                 |        |              |                  |                      |                       |               |                   |          |                |                   |                                  |                                     | 3       |

XE

## राष्ट्र- घ श्रौर विश्व-शान्ति

सन् १६३२ में राष्ट्र-संघ का समस्त वजट (इसमें अन्तर्राष्ट्रीय अमिक-संघ और स्थायी न्यायालय के वजट भी सम्मलित हैं) ३३,६८७, १६४ स्वर्ण फ्रेन्क थे, जो ६५ लाख डालर के बराबर होते हैं। यह धन आजकल एक क्रूजर (Uruiser) के बनवाने में जितना व्यय होता है, उसके अर्द्धाश से भी कम है। इस समस्त वजट के दे से भी कम (६, ४६८, २३७) सोने के फ्रेंक मंत्रि-मयडलकार्यालय के वेतन, भत्ता आदि में व्यय हुआ। अन्तर्राष्ट्रीय निःशस्त्री-करया-परिषद् में ३,५००,००० व्यय हुआ। इस प्रकार कार्यालय के लिए जो व्यय हुआ है, उसे ४४ राष्ट्रों में विभाजित किया जाय, तो बहुत कम प्रत्येक के हिस्से में आवेगा।

१ जनवरी १६३१ को पेन्शन-पद्धित का प्रारम्म हुआ। इस पेन्शन-पद्धित के कारण ३० लाख सोने के फ्रेन्क अधिक बढ़ यथे; परन्तु यह बात आश्चर्य-जनक है कि यह पेन्शन की योजना अनेकी वर्षों के प्रयक्षों के बाद सन् १६३१ ई० में स्वीकार हुई, जब संसार विश्व-व्यापी आर्थिक-संकट से पीड़ित था।

वेतन का अर्द्ध प्रतिशतक पेंशन दिया जाता है। यह पेन्शन उन ,सब कर्मचारियों को दिया जाता है, जो कम-से-कम ७ वर्ष तक राष्ट्र-संघ में कार्य कर चुके हों और जिनकी आयु ६० वर्ष की हो चुकी हो; अथवा जिन्होंने २५ वर्ष पर्यन्त राष्ट्र-संघ में किसी पद पर कार्य किया हो। जो कर्मचारी किसी कारण शारीरिक अवस्था की दृष्टि से अयोग्य हो जाते हैं; अथवा जिनकी मृत्यु राष्ट्र-संघ की नौकरी करते समय हो जाती है, तो उसके वालकों, पत्नी या पन्नि को पेन्शन दी जाती है।

कार्यालय के समस्त कर्मचारियों को राष्ट्र-संघ का कार्य करते समय राजदूत के समस्त विशेषाधिकारों (Diplomatic privileges) का उपयोग करने की सुनिधा उपलब्ध है। उन पर स्विटजरलैयड के

त्यायालय में फीजदारी व दीवानी में दावा नहीं किया जा सकता। उनके वेतन-मत्ते पर स्विटजरलैएड की सरकार-द्वारा किसी प्रकार का श्राय-कर नहीं लगाया जा सकता। यदि वे जिनेवा में, विदेश से श्रपने सेवन के लिए कोई पदार्थ मॅगावें, तो उस पर श्रायात-कर नहीं लगाया जाता।

प्राइवेट मंत्री की श्रेणी तक एक वर्ष में २८ दिन का अवकाश लेने का अधिकार है। घर जाने-आने में जो समय लगेगा, वह इसमें समितित नहीं। इस श्रेणी के ऊपर के कर्मचारियों को ३६ दिन का अवकाश प्रहण करने का अधिकार है।

मंत्रि-मगडल-कार्यालय के कर्मचारियों को अनेको विशेषाधिकार प्राप्त हैं और आनन्द-पूर्वंक जीवन विताने के लिए यथेष्ट से अत्यधिक वेतन मिलता है। यह राष्ट्र-संघ के कर्मचारी के लिए बहुत बड़ा आक-षंग्र है। इसके अतिरिक्त जिनेवा की कील के प्राकृतिक सौन्दर्यं का रसस्वादन करने का सौभाग्य भी उनको प्राप्त है।

कर्मचारियों में अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना—मंत्रि-मण्डल-कार्यालय के कर्मचारी अन्तर्राष्ट्रीय हैं। वे किसी राष्ट्र - विशेष की शासनाज्ञा का पालन नहीं करते । राष्ट्र-संघ ही उनका एकमात्र शासक है। अद्धा तथा सचाई से उसके सिद्धान्तों का पूर्णरीत्या पालन ही अन्तर्राष्ट्रीय राजभक्ति है। स्टाफ-नियमावली के प्रारम्भ में लिखा है—

'राष्ट्र-संत्र के मंत्रि-मडल-कार्याज्ञय के अफ्र पर एवं कर्मचारी अन्तर्राष्ट्राय हैं; उनके कर्तव्य राष्ट्रीय नहीं हैं। कार्यालय में नियुक्ति स्वीकार कर वे उसके कार्यों का संचालन करने की प्रतिज्ञा करते हैं और राष्ट्र-संघ के हितों को दृष्टि में रखकर अपने व्यवहार और आचरण का नियमन करते हैं। यह समस्त कर्मचारी प्रधान-मंत्री के नियंत्रण में काम करते हैं और अपने कार्य के लिए प्रधान-मंत्री के प्रति उत्तरदायी हैं। उनको

# राष्ट्र-संघ श्रीर विश्व-शान्ति

-राष्ट्र-संघ के श्रतिरिक्त श्रन्य किसी शक्ति या शासक से परामर्श या श्रादेश प्राप्त न करना चाहिए।

नियुक्ति के श्रवसर पर प्रत्येक कर्मचारी को एक घोषण-पत्र पर हस्ताक्तर करने पड़ते हैं। यह घोषणा जिनेवा में राष्ट्र-संघ की शपथ के नाम से प्रसिद्ध है। घोषणा इस प्रकार है—

'मै यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं राष्ट्र-संघ के कार्यालय के कर्मचारी की हैसियत से Staff Regulation के प्रथम नियमानुसार अपने कार्यों को पूर्ण अद्धा-मक्ति, विचार-पूर्वक तथा ज्ञान-पूर्वक करूँगा।'

महान् राज्यों का पकाधिकार—जैसा कि हमने पिछले पृष्ठों में अनेक स्थलों पर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि सबल राज्यों ने राष्ट्र-संघ पर अपना एकाधिकार जमाने के लिए भरसक चेष्टा की है और उसमें वे सफलीभूत भी हुए हैं। यह राष्ट्र-संघ की असफलता का मूल कारण है। जब प्रथम प्रधान-मंत्री की नियुक्ति का प्रश्न शान्ति-परिषद् के सामने पेश हुआ, तो यूरोपीय युद्ध-कालीन यूनान के प्रधान-सचिव का नाम उस पद के लिए रखा गया; परन्तु यह नाम सबल राष्ट्रों की मनोकामना के खिलाफ था; इसलिए यह अस्वीकार किया नाया और उसके स्थान पर ब्रिटिश नागरिक Sir Eric Drum-mond का नाम पेश हुआ, जो स्वीकार कर लिया गया।

जब सन् १६३३ ई० में प्रथम प्रधान-मंत्री Sir Eric Drummond ने कार्यालय से त्याग-पत्र दे दिया, तो उसका पद रिक्त हो गया। असेम्बली के वारहवें अधिवेशन में यह निश्चय किया गया कि ड्रमएड के उत्तराधिकारी की नियुक्ति के बाद एक वर्ष की अवधि के भीतर उप-प्रधान-मंत्री तथा सहायक प्रधान-मंत्री की पुनर्नियुक्ति होनी चाहिए।

यदि नवीन प्रधान-मन्त्री छोटे राष्ट्रों में से नियुक्त कर लिया जाय, तो उस संघर्ष का अन्त हो जायगा, जो विगत वर्षों में छोटे राष्ट्रों और

बड़े राष्ट्रों में सहायक प्रधान-मन्त्री के पदों के लिए होता श्राया है। यदि नवीन प्रधान-मन्त्री बड़े राष्ट्रों में से चुना गया, तो विद्रोह की ज्वाला बड़ी तेजी से मड़क उठेगी; परन्तु घटना-चक्र इस भावना के बिलकुल विपरीत चला। फ्रान्सीसी नागरिक प्रधान-मन्त्री नियुक्त कर दिये गये।

यह महान् राष्ट्रों की संजुचित श्रीर दूषित राष्ट्रीयता का परिणाम है। कार्यालय का नियम तो यह है कि उसके समस्त कर्मचारी श्रन्तर्राष्ट्रीय होंगे—राष्ट्रीयता के मानों से प्रेरित होकर उनकी नियुक्ति नहीं की जायगी; परन्तु व्यवहार में राष्ट्रीयता की गूंज से जिनेवा का मन्दिर ऐसा गुंजाय-मान हो रहा है कि श्रन्तर्राष्ट्रीयता का सर्वनाश हो गया है। जिस प्रकार कौंसिल में सबल राष्ट्रों ने एकाधिकार प्राप्त कर लिया है, उसी प्रकार स्थायी कार्यालय पर भी उन्होंने श्रपना श्रातङ्क जमा रखा है। विभाग-हायरेक्टर की नियुक्ति में भी इसी दुनींति से काम लिया जाता है। १२ विभागों के हायरेक्टरों में ७ सबल राष्ट्रों के हैं।

मन्त्रि-मएडल-कार्यालय के कार्य-राष्ट्र-संघ में प्रधान-मन्त्री (Secretary-General) का पद सर्वाधिक शक्तिशाली और सर्वोध है। वह स्थायी कर्मचारी नहीं है। इस कारण उसके पद का गौरव और उत्तरदायित्व और भी अधिक बढ़ जाता है। किसी राष्ट्र के शासन की सिविल सर्विस में प्रधान-मन्त्री के पद की समता का कोई स्थान नहीं मिल सकता। यह पद सर्वथा अनुपम है; परन्तु इस पद के लिए 'मन्त्री' शब्द का प्रयोग उसके अधिनायकवत् अधिकारों को ब्यक्त नहीं करता। 'मन्त्री' शब्द स्वतत्र और शक्तिशाली पद का सूचक नहीं। प्रधान-मन्त्री केवल असेम्बली। और कौंसिल के प्रति उत्तरदायी है। उसे प्रत्येक कार्य करने का अधिकार है; परन्तु-वह राष्ट्र-संघ की सीमा के अन्तर्गत होना चाहिए। प्रधान-मन्त्री, के सिविल सर्विस-सम्बन्धी

# राष्ट्र-संघ श्रीर विश्व-शान्ति

श्रिषकारों के विषय में हम पिछले पृष्ठों में प्रकाश डाल चुके हैं। यहाँ हम उसकी नीति-निर्दारण-सम्बन्धी श्रिषकारों पर ही विचार करेंगे। विधान की धारा ११ (१) के श्रनुसार प्रधान-मन्त्री को यह श्रिषकार है कि यदि किसी विवाद या संघर्ष से श्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के मंग होने की श्राशका हो, तो वह राष्ट्र-संघ के सदस्य की प्रार्थना पर कौन्सिल का श्रिषवेशन श्रामन्त्रित करेगा।

इस नियम के अनुसार प्रधान-मंत्री को कौंसिल का अधिवेशन तुरन्त ही बुलाना चाहिए; परन्तु जब विवाद किसी स्थायी सदस्य से सम्पर्क रखे, तो यह आशा नहीं की जा सकती कि कौंसिल में प्रतिनिधि-राष्ट्र एवं विशेषरूपेण सबल राष्ट्र कौंसिल अधिवेशन बुलाना चाहेगा।

यदि विवाद में कोई छोटा राष्ट्र ही सम्पर्क रखता है, तो प्रधान-मंत्री श्रवश्य ही विवाद को कौंसिल के सामने पेश कर देगा। इस नियम के श्रनुसार मंत्रि-मयडल-कार्यालय ही नहीं, प्रत्युत समस्त राष्ट्र-संघ प्रधान-मंत्री के नियंत्रण में श्रा जाता है।

इसी प्रकार घारा १५ (१) भी प्रधान-मंत्री को विशेषाधिकार प्रदान करता है। यदि राष्ट्र-संघ के सदस्यों में कोई ऐसा विवाद पैदा हो जाय, जो भविष्य में युद्ध का रूप घारण कर सके, तो कोई भी विप्रही पच्च प्रधान-मंत्री को इसकी सूचना मेज सकता है। सूचना मिलने पर प्रधान-मंत्री उसकी पूरी जाँच-पड़ताल और विचार के लिए आवश्यक प्रवन्ध करेगा। यह अधिकार भी पहले अधिकार से कुछ कम महत्त्व का नहीं है। जब जापान ने शंघाई पर अधिकार जमा लिया, तब चीन ने इसकी सूचना प्रधान-मंत्री के पास मेजी। प्रधान मंत्री ने स्वयं एक जाँच-कमीशन नियुक्त किया, जिसने शंघाई में जाकर जाँच की। प्रधान-मंत्री का यह कार्य कींसिल-द्वारा स्वीकृत किया गया।

यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि प्रधान-मंत्री का पद

कौंसिल व असेम्ब्रली के अध्यद्ध (President) - पद से भी बड़ा है। इन संस्थाओं के प्रधान स्थायी नहीं होते। उनका चुनाव प्रति वर्ष होता है। और विचित्र बात तो यह है कि यह प्रधान (President) प्रधान-मंत्री की सिफारिश से उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति ही चुने जाते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि प्रधान-मंत्री का पद अत्यन्त गौरवपूर्ण है।

विद्वान तेखक Felix Morley ने नड़ी सुन्दरता से प्रधान-मंत्री के अधिकारों का विवेचन किया है। यहाँ इम उसका एक अव-तरण देते हैं—

Representatives on the council & delegates to the Assembly change as their domestic government change. The national spokesmen on the league committees & commissions can be altered at will of their respective capitals, whether expressed directly or indirectly conveyed to the council.

In case of serious misconduct any official of the Secretriate may be dismissed by the Secretary General, subject only to a later appeal to the council. But the Secretary-general himself is subject to neither recall, impeachment, nor dismissal...He has in theory, at least, almost dictatorial powers. He could ofcourse be ousted by a unanimous vote of the council, approved by the Assembly, but such a proceeding would probably shake the League to its foundation.

-The Society of Nations p. 313-14.

प्रधान-मंत्री के समापितत्व में डायरेक्टर तथा प्रबन्ध-विभाग के प्रमुखों की साप्ताहिक मीटिंग होती है। इनमें कार्यालय की उन्नति पर

# राष्ट्र-संघ श्रीर विश्व-शान्ति

विचार किया जाता है। इनकी कार्यवाही बहुत गुप्त रखी जाती है। इन मीटिंगों में नीति निर्दारित की जाती है। इन समाश्रों में ही प्रधान-मंत्री श्रपने सहायकों श्रीर सहयोगियों से परामर्श लेता है श्रीर श्रपने विचार उनके सामने रखता है।

Treaty of Versailles के १३ माग की ३६८ घारा के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय अमिक-संघ का मंत्रि-मण्डल-कार्यालय राष्ट्र-सघ के प्रधान-मंत्री की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी है। सहायता किस प्रकार की दी जायगी, इसका निश्चय भी प्रधान-मंत्री ही कर सकेगा। ३६६ घारा के अनुसार अमिक-संघ तथा उसके कार्यालय के न्यय के लिए धन प्रधान-मंत्री अमिक-संघ-कार्यालय के डायरेक्टर को देगा तथा समस्त धन को समुचित रीति से प्रयोग करने के लिए डायरेक्टर प्रधान-मंत्री के प्रति उत्तरदायी होगा।

यदि किसी सममीते (Conventions) के पालन न करने की शिकायत का अमिक संघ-द्वारा कोई निर्णय नहीं हुआ, तो राष्ट्र-संघ के प्रधान-मंत्री को यह अधिकार है कि वह अमिक-संघ की कार्य-समिति-द्वारा नियुक्त पेनल से एक जॉच-कमीशन नियुक्त करें। यदि शिकायत से सम्बन्ध रखनेवाली कोई सरकार कमीशन की सिफारिशों को नहीं मानेगी, तो उसकी सूचना प्रधान-मंत्री के पास मेज दी जायगी। उस दशा में यह प्रश्न विश्व-न्यायालय-द्वारा तय होगा और वह निर्णय अन्तिम माना जायगा।

# पाँचवाँ ऋध्याय

# विशेषज्ञ-समितियाँ

(The Technical Committees)

सबसे पूर्व तीन विशेष कार्यों के लिए विशेषशों की समितियाँ बनाई गई—

- (१) आर्थिक व राजस्व-समिति (Economic & Financial Committee)।
  - (२) त्रावागमन तथा पत्राचार-सभिति (Transit)।
  - (३) स्वास्थ्य-समिति (Health)।

यह विशेषज्ञ-समितियाँ राष्ट्र-संघ के आदर्श को लच्च में रखकर बनाई गई है; क्योंकि इन विशेषज्ञ-संबों की स्थायी समिति राष्ट्र-संघ की कौंसिल, सरकारों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन, असेम्बली और इनका कार्यालय मन्त्र-मस्डल-कार्यालय के विभाग से मिलता है। यह संघ

# राष्ट्र-संघ श्रौर विश्व-शान्ति

था समितियाँ श्रपने-श्रपने चेत्र में विशिष्ट कार्य सम्पादन करती हैं।

श्रार्थिक श्रीर राजस्व-समितियों के सदस्य विशेषज्ञ होते हैं, जिनकी नियुक्ति व्यक्तिगत हैसियत से कौसिल-द्वारा होती है। इन समितियों के सदस्य विविध सरकारों के सरकारी प्रतिनिधि नहीं होते। श्रावागमन तथा पत्राचार-समिति के सदस्य विविध शासनों के सरकारी प्रतिनिधि होते हैं। इस समिति में कौसिल के प्रत्येक स्थायी सदस्य की सरकार को एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का श्रधिकार है। १२ प्रतिनिधि श्रन्य १२ सरकारों-द्वारा नियुक्त किये जाते हैं।

स्वास्थ्य-संघ की विशेषज्ञ-समिति में १० सदस्य Office International d' Hygiene Publique ( अन्तर्राष्ट्रीय सर्वजनिक स्वास्थ्य-कार्यालय') की समिति-द्वारा नियुक्त किये जाते हैं श्रीर ६ कौंसिल-द्वारा नियुक्त होते हैं। राष्ट्र-संघ का इन समितियों पर नियन्त्रण है—यह १६ मई १६२'० के कौंसिल के निम्न-लिखित प्रस्ताव से अमिन्यक्त होता है।

'राष्ट्र-संघ के विशेषज्ञ-संघ (Technical Organizations) जिनकी आजकल स्थापना की जा रही है, असेम्बली और काँसिल के कार्य को सुविधा-जनक बनाने के अभिप्राय से स्थापित किये गये हैं। एक और विशेषज्ञ-विभाग स्थापित करने से एवं दूसरी और राष्ट्र-संघ के सदस्य की सहायता कर उनके विशेषज्ञ प्रतिनिधियों में सीधा सम्बन्ध से वे अन्तर्रीष्ट्रीय कार्यों को उचित रीति से कर सकेंगे।

'राष्ट्र-संघ के सदस्यों 'के लिए वे दोनों उद्देश्य सफल श्रौर उपयोगी बन सके, इसलिए वे यथेष्ट स्वतन्त्र श्रौर सुविधा-जनक होनी चाहिए; किन्तु उनको राष्ट्र-संघ के नियन्त्रण में कार्य करनेवाली उत्तरदायित्व-पूर्ण संस्थाश्रों के श्रन्तर्गत कार्य करना होगा।.....

'( अ ) विविध संघों का आन्तरिक कार्य स्वतंत्र हो । वे अपना

कार्य-क्रम स्वयं तैयार करेंगी । श्रीर उस पर वाद-विवाद श्रथवा । विचार करने से पूर्व उसकी सूचना राष्ट्र-संघ की कौन्सिल को देंगी।...'

श्रन्य सहायक संघ (Auxiliary Organization)— विशेषज्ञ-संघों के उपरान्त राष्ट्र-संघ के स्थायी परामर्श-कमीशन का स्थान है। यथार्थ में इन दोनों संस्थाओं में कोई विशेष अन्तर प्रतीत नहीं होता। निःशस्त्रीकरण, मानसिक सहयोग, नवयुवक व बालकों का संरक्षण, आदेश-युक्त शासन, विषेते पदार्थों का अनियमित कय-विकय आदि विषयों से सम्बन्ध रखनेवाले स्थायी परामर्श-कमीशन स्थापित हो चुके हैं।

विशेषज्ञ-संघ (Technical Organizations) श्रीर सहायक-संघ (Auxiliary Organization) के सदस्यों की नियुक्ति
श्रीर कार्य-पद्धति में अन्तर है। प्राचीनता की दृष्टि से स्थायी परामर्थकमीशन विशेषज्ञ-संघों के बाद स्थापित हुए हैं। विशेषज्ञ-संघ श्रन्तर्राक्ट्रीय-सम्मेलनों के द्वारा स्थापित हुए हैं। इनके सदस्य राष्ट्र-संघ के
सदस्यों के श्रांतिरिक्त अन्य राष्ट्र भी हैं। यथा—अमेरिका, रूस श्रादि;
परन्तु स्थायी परामर्श-कमीशन विधान की कतिपय धाराश्रों के श्रनुसार
प्रतिष्ठित किये गये हैं।

इसके बाद स्थायी परामर्श-कमीशनों का स्थान है। यह कमीशन असेम्बली की प्रार्थना पर कौन्सिल-द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। यह कमीशन सामयिक महत्त्व के विषयों के लिए स्थापित किये जाते हैं; और अपना कार्य समाप्त कर लोने के बाद उनका अस्तित्व नहीं रहता। यथा—Preparatory Commission for Disarmement Conference.

राज्य-प्रवन्ध-सम्बन्धी-कार्य-इन समितियों और कमीशनों के अतिरिक्त शान्ति-सन्धि के अनुसार कुछ ऐसे कार्य भी राष्ट्र-संघ को

# राष्ट्र-संघ और विक्व-शान्ति

सौंपे गये हैं, जिनका सम्पर्क राज्य-शासन से है। सार-प्रदेश वर्सेलीज की सिन्धि के अनुसार जर्मनी से ले जिया गया और १४ वर्ष के लिए उसका शासन-प्रवन्ध राष्ट्र-संघ को सौंप दिया गया। इस सिन्ध के अनुसार सार-प्रदेश का शासन राष्ट्र-संघ की कौंसिल-द्वारा नियुक्त कमीशन-द्वारा होता है, जिसमें ४ सदस्य होते हैं। शान्ति-सिन्ध के अनुसार कमी-शन के सदस्य इस प्रकार हैं—

- १. फ्रेन्च नागरिक (जन्म से)।
- २. सार-प्रदेश का नागरिक (जो फ्रेन्च न हो )।
- ३. श्रन्य (जो जमन या फ्रेन्च नागरिक न हों)।

यह कमीशन केवल राष्ट्र-संघ के लिए उत्तरदायी है। कमीशन के सदस्य केवल एक वर्ष के लिए नियुक्त किये जाते हैं। एक बार नियुक्त हो जाने के बाद भी वह सदस्य पुनः नियुक्त किया जा सकता है।

इस कमीशन को सार-प्रदेश में शासन के वह समस्त श्रिषकार प्राप्त हैं, जो पहले जर्मन-साम्राज्य को उपलब्ध थे। यह कमीशन त्रैमासिक रिपोर्ट सार-शासन के संबन्ध में तैयार करता है।

डेनजिंग के स्वतंत्र नगर की शासन-प्रबन्ध-पद्धति सार-प्रदेश की शासन-प्रयाली से मिन्न है। डेनजिंग में स्वायत्त शासन है; परन्तु वह राष्ट्र-संघ के संरच्चया में है। राष्ट्र-संघ के संरच्चया का आशय यह है कि डेनजिंग के शासन-प्रबन्ध में अन्य कोई राष्ट्र हस्तच्चेप न करे। राष्ट्र-संघ की कौंसिल स्वतंत्र नगर के लिए एक हाई कमिश्नर नियुक्त करती है। राष्ट्र-संघ ने आस्ट्रिया, हंगेरी, बलगेरिया और एसटोनिया के आर्थिक स्थिरीकरण (Financial Stabilization) में शासन-प्रबन्ध-संबन्धी नियंत्रया किया है।

मंत्रि-मएडल-कार्यालय श्रीर समितियाँ (Committees)— मन्त्रि-मएडल-कार्यालय (Secretriate) की रचना तथा सङ्गठन



जिनेवा-हृद का दश्य



विश्व-राष्ट्र-संघ का कार्यालय ( द्पतर )

पर इस विचार कर चुके हैं। उसका कार्य कितना ठोस और महत्त्वपूर्ण है, यह आपको ज्ञात हो गया होगा। यदि कार्यालय को इस राष्ट्र-संघ की प्रेरक शक्ति कहे, तो अतिशयोक्ति न होगी। ऐसे शक्तिशाली कार्यालय की सहायता, सहयोग और परामर्श के बिना यह कमीशन और विशेषज्ञ-सितियाँ कुछ भी कार्य नहीं कर सकतीं। यथार्थ में इस स्थायी कार्यालय के प्रताप से यह सितियाँ और कमीशन बड़ी तत्परता और उत्तमता से अपना कार्य सम्पादन कर रहे हैं। कार्यालय का एक विभाग इनमें से किसी-न-किसी सिति से सम्बन्धित है। राष्ट्र-संघ के कार्यालय का विभाग (Section) सिति के कार्याकम (Agenda) की तैयारी, पत्र-व्यवहार, कार्यालय की सामग्री का वर्गीकरण, संग्रह तथा निर्णय में परिवर्तनादि का काम करता है। सुयोग्य और कार्य-कुशल डायरेक्टर अपनी सिति को पय दर्शाता है; परन्तु अयोग्य डायरेक्टर सिति का अनुसरण करने में ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समकता है।

डायरेक्टर समिति को मार्ग-प्रदर्शन करेगा अथवा स्वयं उसके निर्णय का अनुसरण करेगा। यह बात अधिकांश में समिति की विशेष्य (Technical) या राजनीतिक (Political) प्रकृति पर निर्मर है। राष्ट्र-संघ की कौंसिल बड़े-बड़े राज्यों के राजनीतिक हितों की रज्ञा के लिए है; इसलिए कौसिल स्थायी आदेशयुक्त शासन-कमीशन के कार्य की देख-रेख स्वास्थ्य विभाग के कार्य की देख-भाल की अपेज्ञा अधिक तत्ररता और सतर्कता से करती है।

यही कारण है कि आदेशयुक्त-शासन-विभाग (Mandates Section) का डायरेक्टर स्वास्थ्य-विभाग के डायरेक्टर की अपेद्धा बहुत कम नीति-निर्द्धारण का काम करता है।

समितियों की विधान-सम्बन्धी विशेषताएँ—प्रत्येक राष्ट्रीय व्यवस्थापक-समाएँ स्थायी या ऋई-स्थायी (Standing Commi-

### राष्ट्रसंघ श्रीर विश्वशान्ति

ttees) होती हैं। इन समितियों को कानून के ज़ाफ़ट तैयार करने के लिए दिये जाते हैं। यह विशेष विषयों पर क़ानून के ज़ाफ़ट तैयार करती हैं। वे श्रपने इस कार्य के सम्पादन के लिए देश में भ्रमण करती हैं, गवाहियाँ लेती हैं, विशेषज्ञों की गवाहियाँ लेती हैं; लोकमत (Public opinion) जानने की चेष्टा करती हैं। इनकी रिपोर्ट के श्राधार पर क़ानून तैयार किया जाता है श्रीर फिर श्रन्त में वह न्यवस्थापक-सभा में स्वीकृति के निमित्त उपस्थित किया जाता है।

इसी प्रकार राष्ट्र-संन की उनर्युक्त समितियाँ भी पूर्व-व्यवस्थापिका है। इनके निश्चय एवं निर्ण्य श्रसेम्बली तथा कौंतिल-द्वारा स्वीकृत होने के उपरान्त ही मान्य होते हैं; परन्तु राष्ट्र-संघ की समितियों श्रीर राष्ट्रीय व्यवस्थापक-समा की स्थायी समितियों में विशाल श्रन्तर है। राष्ट्र-संघ की समितियों के सदस्य उसकी श्रसेम्बली श्रीर कौन्सिल के सदस्य नहीं होते। वे श्रपना कार्य-संचालन श्रसेम्बली या कौन्सिल के श्रिधिवेशन न होने पर भी करती रहती हैं।

राष्ट्र-संघ की इन समितियों का असेम्बली और कींखिल से अधिक चनिष्ट सम्पर्क नहीं होता। समितियों का सचा सम्पर्क भी सरकारों के विभागों (Governmetal Departments) से होता है।

सर एरिक ड्रमंड ने सन्१६२७ ई० की राष्ट्र-संघ की वार्षिक विवरण-पुस्तक (League of Nations from year to year) में जो भूमिका लिखी है, उसका निम्न-लिखित अंश बड़ा महत्त्वपूर्ण है। इससे हमें राष्ट्र-संघ की न्यापक कच्चत्व-शक्ति एवं संगठन का पूरा पता लग जाता है—

'इस वार्षिक विवरण के पाठकों में से जिन्होंने संघ के कार्यों का प्रारम्म से ही श्रम्यास नहीं किया है, उनको यह देखकर वड़ा श्राश्चर्य होगा कि संघ के श्रन्तर्गत कितनी विभिन्न संस्थाएँ हैं श्रीर वे वरावर

श्रापना कार्य कर रही हैं। उनके सामने किसी एक ऐसी संस्था का चित्र खिंच जावेगा, जिसकी मूल शक्ति की कोई सीमा नहीं। यह संस्था निरन्तर इतनी साधन-सामग्री से सुसजित रहती है, जिससे यह श्रापनी स्थायी संस्थाओं के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय महान् समस्याओं को इल कर सकती है, अथवा पूर्ण-वर्णित कार्य-प्रणाली को काम में लाकर श्रापनी स्थायी संस्थाओं की सीमा के बाहर के प्रश्नों को भी इल कर सकती है।

# छठा अध्याय

# चीन-जापान-संघर्ष

चीन-जापान का विगत युद्ध राष्ट्र-संघ के जीवन के इतिहास में सबसे बड़ा बातक संकट था। जबसे राष्ट्र-संघ का जन्म हुआ, तबसे ही ऐसा श्रनुमान किया जाता था कि राष्ट्र-संघ के सामने कोई ऐसी श्रापत्ति श्रानेवाली है, जिससे उसके गौरव श्रीर उत्कर्ष को वड़ा घका लगेगा। चीन-जापान का युद्ध, वास्तव में राष्ट्र-संघ की सफलता के लिए श्रानि-परीचा थी। राष्ट्र-संघ की सफलता या विफलता की परख के लिए यह युद्ध कसौटी बना।

१८ सितम्बर १६३१ ई० की रात्रि में जापानी सेना ने चीन के मुकदेन नगर पर आक्रमण किया और उसे अपने अधीन कर लिया। जिस समय जापान चीन पर अपने सैनिक-बल का प्रमुख जमाने के लिए आक्रमण कर रहा था, उस समय जिनेवा में असेम्बली और

कौंिशल के अधिवेशन हो रहे थे। १६ सितम्बर १६३१ को कौंसिल का ६१ वाँ अधिवेशन हो रहा या। चीन उसी अधिवेशन में कौंसिल का अस्थायी सदस्य चुना गया। ऐसी स्थिति मे राष्ट्र-संघ निकट-पूर्व में शान्ति-स्थापन करने में बड़ी तत्परता और सुविधा-पूर्वक कार्य कर सकता था।

चीन-जापान-युद्ध का वृत्तान्त सबसे पूर्व जापानी प्रतिनिधि योशीजवा-द्वारा ता० १६ सितम्बर को कौसिल-ग्राधिवेशन में उपस्थित किया
गया। इसके बाद चीन के प्रतिनिधि डॉ॰ स्जे (Dr. Sze) ने भी
एक वक्तव्य दिया। इस दुर्घटना के दो दिन बाद चीन सरकार ने राष्ट्रसंघ से यह प्रार्थना की कि वह विधान की धारा ११ के श्रनुसार ग्रापने
कर्तव्य का पालन करे। इस धारा के श्रनुसार—'राष्ट्र-संघ के प्रत्येक
सदस्य का यह मित्रवत् श्रधिकार विधोषित किया गया है कि वह श्रसेम्वली या कौसिल को ऐसी परिस्थितियों की श्रोर श्राकर्षित करे, जिनका
श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों से सम्पर्क है श्रीर जो श्रन्तर्राष्ट्रीय को मङ्ग करती
है श्रयवा मङ्ग करने की प्रेरणा करती है।'

ढाँ० स्त्रे ने २१ सितम्बर १६३१ ई० को चीन-सरकार की आजा से विधान की धारा ११ के अनुसार राष्ट्र-संघ के प्रधान-मंत्री के पास वर्त-मान् चीन-जापान-युद्ध के सम्बन्ध में कौंसिल का अधिवेशन आमंत्रित करने के लिए प्रार्थना की।

प्रधान-मंत्री ने राष्ट्र-संघ के सदस्यों को सूचना मेज दी कि ता० २२ सितम्बर को चीन-जापान-विवाद पर विचार करने के लिए कौसिल का एक विशेष अधिवेशन होगा। इस विशेषाधिवेशन में चीन और जापान के सदस्यों ने अपने विभिन्न मत प्रकट किये। योशीजवा (जापानी-सदस्य) ने कहा कि जापानी सरकार चीन-जापान के सीचे समझौते-द्वारा निर्ण्य को उचित समझती है।

परन्तु डॉ॰ स्ने (चीनी सदस्य) ने उत्तर दिया कि चीन की सरकार निर्ण्य के इस ढंग को उस समय तक नहीं मान सकती, जब तक कि उस प्रदेश से जापानी सेना न हटा जी जाय; पर अन्त में जार्ड सीसल के प्रस्तावानुसार यह निश्चय किया गया कि इस विवाद का निपटारा करने के लिए कोंसिल की एक समिति बना दी जाय, जिसमें जर्मनी, प्रेट-ब्रिटेन, फ्रान्स और इटली के प्रतिनिधि सदस्य हों तथा कोंसिल के प्रधान उसके समापति हों। कोंसिल इस विवाद के संबन्ध में क्या कार्य करेगी, यह निम्न-लिखित प्रस्ताव से प्रकट होता है। इस योजना को कोंसिल के सदस्यों ने सर्व-सम्मति से स्वीकार किया। चीन-जापान के प्रतिनिधि भी इससे सहमत थे; परन्तु छोटे राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने कोंसिल के इस कूटनीति-पूर्ण कार्य की कड़ी आलोचना की। कोंसिल के प्रधान लेरोक्स (Lerroux) (स्पेन) ने चीन और जापान की सरकारों को ता॰ २२ सितम्बर की रात्रि को निम्न-लिखित प्रस्ताव मेजा—

'में आपको यह स्चित कर देना चाहता हूं कि कौंसिल की आज की मीटिंग में, जो चीन सरकार की विधान-धारा ११ के अन्तर्गत की गई अपील पर विचार करने के लिए हुई थी, मुक्ते राष्ट्र-संघ की कौंसिल से यह अधिकार मिला है कि—

- (१) में चीन-जापान की सरकारों से यह अपील करूँ कि वे ऐसे काम न करें, जिनसे स्थिति अधिक नाजुक वन जाय अथवा जिनसे इस समस्या का शान्तिमय समाधान न हो सके।
- (२) मैं चीन-जापान के प्रतिनिधियों के सहयोग से ऐसे साधन खोजने का प्रयास करूँ, जिनके द्वारा दोनों देश अपनी-अपनी सेनाओं को किसी भी देश के नागरिकों को चृति पहुँचाये विना वापस कर लें।
- (३) कोंसिल ने यह भी निश्चय किया है कि इस श्रिषिवेशन की समस्त कार्यवाही तथा पत्रादि संयुक्त-राष्ट्र श्रमेरिका के लिए मेज दिये जायें।

मेरी यह निश्चित धारणा है कि मेरी अपील के उत्तर में, जिसकेंद्र करने के लिए कौंसिल ने मुक्ते यह अधिकार दिया है, आपकी सरकार इस विवाद को न बढ़ने देने के लिए समस्त साधनों का प्रयोग करेगी। मैं पैराग्राफ २ के अनुसार जापान और चीन के प्रतिनिधियों से परामर्श करना शीन आरम्म कलॅगा। इसके लिए मुक्ते जर्मनी, ग्रेट-ब्रिटेन, फांस और इटली के प्रतिनिधियों से सहायता मिली है।

वाशिंगटन ने शान्ति-स्थापन की इस नीति को स्वीकार किया श्रीर व संयुक्तराज्य श्रमेरिका के सचिव Stimson ने कौसिल के प्रधान के लिए लिखा—

'मैं श्रापको यह विश्वास दिलाता हूँ कि संयुक्तराष्ट्र श्रमेरिका कीं सरकार राष्ट्र-सब की उस नीति से हार्दिक सहानुभूति रखती है, जो कौसिल के प्रस्ताव में प्रकट की गई है।'

राष्ट्र-संघ की असेम्बली ने कौसिल के कार्य को स्वीकार किया; परन्तु २४ से २६ सितम्बर की अवधि में स्थित अधिक नाजुक हो गई। कौंसिल के अन्तरंग के प्राइवेट अधिवेशनों में चीन के प्रतिनिधि ने जाँच-कमीशन (Enquiry Commission) नियुक्त करने के लिएं विशेष आग्रह किया। जापानी प्रतिनिधि जाँच-कमीशन की नियुक्ति के विवद था; परन्तु २४ सितम्बर की घटना से स्थिति में परिवर्त्तन हो गया। अमेरिका की मनोवृत्ति बदल गई।

ता॰ २४ सितम्बर को जिनेवा में यह समाचार मिला कि Stimson ने वाशिंगटन में जापानी राजपूत से यह कह दिया है कि वह चीन-जापान में सीचे समसौते (Direct Conciliation) को पसन्द करता है। प्रस्तावित जाँच-कमीशन में अमेरिका माग तोने के पक्ष में नहीं है। इस कारण असेम्बली और कौंसिल कोई ऐसा कार्यः नहीं कर सकती थी, जो अमेरिका की इच्छा के प्रतिकृत होता। लार्ड

# राष्ट्र-संघ और विस्त्र-शान्ति

-सीवल भी यह कहने लगे कि कें. सिल को इस मामले में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। दोनों देशों को परस्पर सममौता कर लेना ही उचित है। चीन के प्रतिनिधि के उत्तर में विधान-धारा १४ की आर सकेत करते हुए कहा कि राष्ट्र-संघ को अपना कर्ता व्याहिए। अन्त में २० वितम्बर को कौं सिल ने निम्न-लिखित प्रस्ताव स्वीकार किया। #

श्रक्टूबर के प्रारम्भिक भाग में जापान के सैनिक श्राक्रमण उत्त-रोत्तर बढ़ते गये। मन्चूरिया में मुकदेन से २०० मील दूरी पर स्थित चिनको पर बम बरसाये गये। यह घटना प्रश्नक्टूबर की है। ६ श्रक्टूबर को जापानी-सरकार ने एक जोरदार मेमोरेएडम नानिकंग को मेजा जिसमें चीन में जापान के विस्द्र बण्हिकार पर प्रकाश डाला गया था। स्थिति दिन-प्रति-दिन मयंकर बनती गई। चीन-प्रतिनिधि ने निरन्तर कौंसिल-श्राधिवेशन के लिए श्राग्रह किया। प्रधान-मन्त्री के

<sup>प्रस्ताव इस प्रकार है —
कौसिल —</sup> 

१— उन उत्तरों को नोट करती है, जो चीन-जापान की सरकारों के उस आवश्यक अपील के उत्तर में दिये हैं, जो कौसिल के प्रधान ने की थी।

२ — जापान सरकार के वक्तव्य-महत्व को स्वीकार करती है, जिसमें यह कहा गया है कि जापान मंचूरिया में अपनी प्रमुता बढ़ाना नहीं चाहता।

च — नापानी प्रतिनिधि के बक्तव्य को नोट करती है, जिसमें यह स्पष्ट छल्लेख है कि सरकार जितना शोघ्र हो सकेगा, बतनी शोघ्र सेनामों को वापस कर लेगी। छेनामों की वापस कर लेगी। छेनामों की वापसी रेलवे कटिवध में इस प्रकार शुरू हो गई। है, जिससे जापानी प्रना के भीवन और सम्पत्ति की मली प्रकार रखा हो, सके।

४—चीन के प्रतिनिधि के वक्तन्य को नोट करती है, जिसमें यह वहा ग्या है कि विन-जिन प्रदेशों से जापानी सेनाएँ इटाई जायँगी, उन-उन प्रदेशों की जापानी प्रनां तथा सम्पत्ति की रचा चीन सरकार करेगी।

परामर्श से कौंसिल के प्रधान ने १३ अक्टूबर को कौंसिल का अधिवेशन बुलाया।

श्रमेरिका की सहायता—६ श्रक्टूबर १६३१ ई० को संयुक्त-राष्ट्र श्रमेरिका के सचिव ने राष्ट्र-संघ को एक सन्देश मेजा। इस सन्देश में, यह स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया गया—

'American Government will endevour to reinforce what the League does.'

इस प्रकार वाशिंगटन और जिनेवा के सहयोग से सफलता की आशा होने लगी। अमेरिका की सरकार का समुचित सहयोग प्राप्त करने के विचार से मंत्री Stimson ने अपने जिनेवा के सरकारी आवर्जवर कान्सल पिरेंग्टिस बी॰ गिल्बर्ट को यह अधिकार दे दिया कि वह कौसिल के अधिवेशनों में परामर्शदाता की हैसियत से भाग लें।

यहाँ पाठकों को यह याद रखना चाहिए कि अमेरिका राष्ट्र-संघ का सदस्य नहीं है; इसलिए वह कौंसिल में प्रतिनिधि के रूप में कैसे प्रवेश कर सकता था। जापान के प्रतिनिधि ने कौंसिल के प्रधान के लिए एक पत्र लिखा, जिसमें निम्न-लिखित प्रश्न पूछे गये—

१—जब राष्ट्र-संघ के किसी सदस्य या ग़ैर सदस्य को कोंसिल में अपना प्रतिनिधि मेजने के लिए आमंत्रण का प्रश्न उपस्थित हो, तब क्या यह निश्चय नहीं हो जाना चाहिए कि कोंसिल के सामने जो समस्या उपस्थित है, वह सदस्य या ग़ैर सदस्य-राष्ट्र के हितों पर प्रमाव डालती है!

२—जब कोई प्रश्न विघान-धारा ११ के अन्तर्गत कौंसिल के सामने उपस्थित हो, क्या उस दशा में कोई ऐसे सदस्य-राष्ट्र या नौर सदस्य-राष्ट्र हो सकते, हैं, जिनके हितों पर विशेष प्रभाव पड़ता हो !

# राष्ट्र- घ श्रीर विश्व-शान्ति

३—जब कौंसिल किसी ग़ैर सदस्य-राष्ट्र के प्रतिनिधि को कौंसिलअधिवेशन में आमन्त्रित करना चाहती है, तो वह वहाँ किस हैसियत
से उपस्थित होगा ! यदि वह केवल दर्शक (Observer) के रूप में
उपस्थित होगा, तो क्या वह वाद-विवाद में माग ले सकता है ! यदि
वह अन्य राष्ट्र-संघ के सदस्यों के समान अधिकारों का उपयोग करने
के लिए कौंसिल में उपस्थित होगा, तो क्या उसके सब अधिकार
(Rights) और कर्त्तंव्य (Obligations) भी समान होंगे !

४—यदि कौंसिल ग़ैरसदस्य-राष्ट्र को आमंत्रित करने का निश्चय करती है, तो क्या उसका मन्तव्य यह है कि जब कभी घारा ११ के अन्तर्गत कार्य किया जाय, तब ऐसा ही किया जाना चाहिए ! क्या यह एक प्रकार से भविष्य के लिए उदाहरण बन जाय !

४—क्या कौंसिल का गैर-सदस्य राष्ट्र के प्रतिनिधि को आमन्त्रित करने का निर्णय सर्व-सम्मति से स्वीकार न होना चाहिए ? #

श्रन्त में कौंखिल ने बहुसम्मित से यह निश्चय किया कि श्रमेरिका का प्रतिनिधि कौंखिल में लिया जाय। यह श्रमेरिका के सहयोग प्राप्ति का श्रन्छा साधन था। इसके विरुद्ध केवल जापान ही था। कौंखिल के प्रधान A. Briand ने श्रमेरिका को श्रपना प्रतिनिधि कौंखिल में मेजने का निमंत्रण दिया, जिसके निग्न-लिखित शब्द महत्त्वपूर्ण हैं—

'I feel confident that I shall be meeting the wishes of my Colleaques in proposing that we sould invite the government of United States to be associated with our efforts by sending a representative to sit at the Council table so as to be in a position to express an opinion as to how, either in view of the present situation or of

<sup>\*</sup> Official journal December 1931. p. 2323.

its future development effect can best be given to the provisions of the Pact of Paris.'

(official journal Dec. 1931. 2322)

१६ अक्टूबर १६३१ ई० को संयुक्त-राज्य अमेरिका का प्रतिनिधि कौसिल के अधिवेशन में सम्मिलित हुआ। एक वक्तव्य में अमेरिका के प्रतिनिधि ने यह स्पष्ट कर दिया कि कौंसिल में उसकी स्थित परिमित और असाधारण है। 'राष्ट्र-सब के विधान के प्रयोग के संबन्ध में जो विचार-विनिमय होगा।' उससे अमेरिका का प्रतिनिधि पृथक् या स्वतंत्र रहेगा। 5 100 1, संयुक्त-राज्य के सचिव ने अमेरिका के प्रतिनिधि को जो आदेश दिया, यह मनन करने योग्य है—

'You are authorized to participate in the discussions of the Council when they relate to the possible application of the Kellogy Pact to which treaty United States is a party'

श्रमेरिका ने सहयोग का जो प्रयत्न किया, वह इन क्ट-नीति-पूर्ण घोषणाश्रो श्रोर वक्तव्यों से विफत्त रहा। श्रमेरिका, इस समय विश्व को यह विघोषित कर रहा है कि वह विश्व-शान्ति-स्थापन के लिए सबसे श्रिषक इच्छुक है। पेरिस-सन्ध की रक्षा के लिए सर्वप्रथम श्रमेरिका श्रप्रसर हुआ; किन्तु यथार्थ में वह पद-पंद पर श्रात्म-हित के लिए श्रादर्शनाद को छोड बैठा। १६ श्रक्टूबर को जापान-सरकार ने राष्ट्र-संघ की कौंसिल में श्रमेरिका की सहायता को स्वीकार कर लिया।

जापान का दुराश्रह—कौंसल श्रव श्रमेरिका के सहयोग से शान्तिपूर्वक चीन-जापान की समस्या का समाधान करने के लिए प्रयत्तशील थी; परन्तु इसी समय जापान ने विवाद को एक नया रूप दे दिया। उसका कथन यह था कि पेकिंग गुप्त समकौता १६०४ के

श्रनुसार चीन ने यह स्वीकार कर लिया था कि वह दिल्ला मंचूरिया रेलवे लाइन के समानान्तर में कोई रेलवे न बनायेगी। इसके श्रिति-रिक्त कुछ मौलिक सममौते की शर्तों पर भी जोर दिया गया, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं—

१—दोनों देश यह प्रतिज्ञा करते हैं कि वह परस्पर एक दूसरे पर श्राक्रमण नहीं करेंगे।

२—वे विरोधी श्रान्दोलन, उत्तेजना श्रीर बहिष्कार का दमन

३—जापान मंचूरिया की रच्चा करेगा।

४-चीन जापानी नागरिकों की मचूरिया में रचा करेगा।

५—चीन श्रीर जापान दिल्लागी-मंचूरिया रेलवे तथा मंचूरिया की श्रन्य रेलवे में विनाशकारी प्रतिस्पर्कों को दूर करने के लिए सम-कौता करेंगे।

इन सममौतों श्रौर तथाकथित गुप्त प्रोटोकल १६०५ का कोई यथार्थ श्राधार नहीं है। इन सन्धियों का कभी प्रकाशन नहीं हुआ श्रौर चीन की सरकारें निरन्तर इनको श्रसत्य तथा श्रवैध विघोषित करती रही हैं। †

२२ श्रक्टूबर को कैंसिल ने एक प्रस्ताव पर विचार करना शुरू किया। प्रस्ताव-द्वारा जापान-सरकार से यह प्रार्थना की गई कि वह रेलवे की कीमा से शीव ही जापानी सेना को हटा ले श्रीर श्रागामी १६ नवम्बर तक सेना बिलकुल हटा देनी चाहिए। इसी प्रकार चीन सर-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Newyork Times Oct. 21, 1931.

<sup>†</sup> Compare C. W. young, Japan's special position in Manchuria pp. 95.

कार से यह प्रार्थना की गई कि वह उन चेत्रों में जहाँ से सेना हटा ली गई हो, जापानी प्रजा की सम्मति श्रीर जीवन की रचा करे।

२३ श्रक्टूबर को चीन के प्रतिनिधि ने चीन-सरकार की श्रोर से उपर्युक्त प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया; परन्तु योशीजवा जापानी प्रतिनिधि ने स्चित किया कि जापानी-सरकार इस प्रस्ताव से सहमत नहीं है। वह उसे स्वीकार नहीं कर सकती। उसने कहा कि जापानी सेना को श्रमी नहीं हटाया जा सकता; क्योंकि उसे भय है कि चीन उसं प्रदेश में जापानी प्रजा के जीवन श्रीर सम्पत्ति की रह्या करेगी।

संनिक-वल । का िनाशकारी दृश्य—कौंमिल के उपर्युक्त प्रस्ताव का जापान पर कुछ मी प्रमाव न पड़ा। सेना से आच्छादित प्रदेश खाली नहीं किया गया। यह जापान की साम्राज्यवादी नीति का सबसे अधिक उद्दर्खता-पूर्ण उदाहरण है। जापान-द्वारा राष्ट्र-संघ की अवशा उसके इतिहास में सबसे कलक-पूर्ण कहानी है।

वास्तव में श्रव जापानी सेना उन प्रदेशों में श्राक्रमण करने के लिए बढ़ने लगी, जिनमें पहले शान्ति थी। जो सैनिक बल की क्रूरता श्रीर वर्वरता से मुक्त थे। २ नवम्बर १६३१ ई० को कॉमिल को टोकियो से यह संवाद मिला कि मन्चुरिया में चीनी पूर्वी रेलवे की मुख्य लाइन से कुछ दूर पर Taonan Anganchi line पर नौनी नदी पुल की मरम्मत करने के लिए सैनिक मेजे गये थे। मंचुरिया में दो सप्ताह तक धमासान युद्ध हुश्रा। फलस्वरूप Testsihar जापान के श्रधीन हो गया।

द नवम्बर को Tientsin में, जहाँ सामान्यता जापानी सेना पड़ी हुई थी, चीन-जापान में युद्ध शुरू हो गया। यहाँ तक कि जापानी सैनिकों ने मंचूरिया की ऋार्यिक सर्विस पर भी आक्रमण करना शुरू कर दिया।

इस कार्य में अमेरिका ने कहाँ तक सहयोग दिया तथा चीन-जापान-युद्ध के संबन्ध में अमेरिका की नीति क्या थी। उसका इतना स्पष्ट और रोचक विवरण Felix Morley ने अपनी Society of Nations में दिया है—

'The position taken by the United States with regard to this Controversial issue is particularly interesting. In accordance with his general instructions the American representative sitting with the Council kept silence during the vote on the resolution of 22nd Oct. nor did he make any comment on the subject for nearly two weeks Washington gave no public intimation of official support for the council's action in spite of Mr. Stimson's earlier request that the League should 'in no way fail to assert all the pressure & authority with in its competence,'

मौलिक सिद्धान्त क्या है ?—जापान बहुत पहले से अपना मत यह प्रकट करता रहा है कि चीन-जापान-संवर्ष का अन्त केवल चीन-जापान की सीचे समकौते से ही होगा; परन्तु यह सीघा समकौता 'मौलिक सिद्धान्तो' का समकौता होगा, जिनके अनुसार चीन-जापान के संबन्धों का निश्चय होगा।

अब तक जापान ने यह स्पष्टतया नहीं बतलाया था कि भौलिक सिद्धान्त क्या हैं! परन्तु अब जापानी सरकार ने अपने वक्तव्य में उनकी परिभाषा इस प्रकार की है—

१—ग्राक्रमणकारी नीति ग्रौर व्यवहार की परस्पर ग्रस्वीकृति । २—चीन की दैशिक सीमा की रचा ।

३-को संगठित श्रान्दोलन व्यापार-स्वातंत्र्य के साथ इस्तच्चेप करते हैं, उनका पूर्ण दमन।

४—जो शान्ति-पूर्ण कार्य समस्त मंचुरिया में जापानी प्रजा-द्वारा किये जाते हैं, उनकी रचा।

५-मंचूरिया में जापान के सन्धि-द्वारा प्राप्त अधिकारों की रज्ञा।
( Official journal Dec. 1931. pp 2514.)

अमेरिका का असहयोग—चीन-जापान-युद्ध पर विचार करने लिए १६ नवम्बर १६३१ ई० को राष्ट्र-संघ की कौंसिल का तृतीय धिवेशन पेरिस में विख्यात Salle de l' Horloge मवन में आ, जिसमें अमेरिका के सत्कालीन-सचिव कैलोंगे ने विश्वविख्यात रिस की सन्ध (Pact of Paris) पर २७ अगस्त १६२८ ई० विश्व-शान्ति स्थापित करने के लिए इस्ताच्चर किये थे; पर अब नेकटपूर्व में, चीन-जापान में, युद्ध-अवरोध की समस्या पर विचार उरने के लिए को कौंसिल का अधिवेशन हो रहा था, उसमें अमेरिका अपना मितिधि नहीं मेजा । Consul Gilbert इन दिनों जिनेवा में ही रहा; परन्तु अमेरिका ने अपने लन्दन-स्थित राजदूत डाँस को पेरिस में कौंसिल के सदस्यों से परामर्श करने के लिए मेज दिया। अमेरिका की मनोवृत्ति में यह विशाल परिवर्तन क्यों हुआ, 'इसकी सलक अमेरिका के राजदूत Daws के उस वक्तव्य में मिलती। है, जो उसने १३ नवम्बर को दिया था—

'I shall hope to make every contact which is essential to the exercise of any influence we may have in properly supporting the League's efforts to overt war & to make effective the Paris Pact.

The United States is not a member of the League,

and the methods which have been followed on occasionswhen a matter of Concern & interest to the League & to ourselves is under consideration have varied. On thisoccasion there is no anticipation on the part of my government or myself that it will be found necessary for me to attend the meetings of the Council.'\*

#### जाँच-कमीशन की स्थापना

श्रमेरिका के सहयोग ने कौंखिल को सचेत कर दिया। उसे अपने कर्तव्य-पालन का ध्यान श्राया। जिस साधन के लिए प्रारम्भ में चीन के प्रतिनिधि ने श्राग्रह किया था, उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया। श्रमेरिका ने भी जाँच-कमीशन की नियुक्ति को श्रनावश्यक बतलाया। श्रीर चीन-जापान में सीचे समसौते (Direct Negotiation) का समर्थन किया। कौसिल भी जापानी प्रतिनिधि को दृष्ट कर जाँच-कमीशन की पद्धति को पसन्द नहीं करती थी; परन्तु श्रव कौंसिल को विवश होकर जाँच-कमीशन की नियुक्ति के लिए प्रयत्न करना पड़ा।

२२ नवम्बर १६३१ ई० को कौंसिल ने अपने एक गुप्त अधिवेशन
में उस प्रस्ताव पर विचार किया, जिसमें जाँच-कमीशन की नियुक्ति का
विधान था। अन्त में बड़ी वाधाओं और आपदाओं के बाद १० दिसंबर
१६३१ ई०को कौसिल ने सर्व-सम्मति से अपना वह प्रस्ताव पास किया,
जिसके आधार पर चीन-जापान विवाद की जाँच के लिए जाँच-कमीशन
नियुक्त किया गया। निम्न-लिखित कमीशन के सदस्य चुने गये-

- १-एन्॰ ई॰ काउएट अल्ड्रोनेएडी (इटली)
- २-जनरल डी॰ डिवीजन हैनरी क्तराडेल (फ्रेन्च)
- ३—राइट ब्रॉनरेबुल ब्रर्ल ब्रॉन लिटन (ब्रिटिश)

<sup>\*</sup> Newyork Times Nov. 14, 1931.

४-मैज़ीर जनरल फ्रेन्क रीस मैकाय (अमेरिकन)

५-एच० ई० डा० हीनरिच स्विनी (जर्मन)

३ फरवरी १६३२ ई० को मंचूरिया के लिए प्रस्थान करने से पूर्व जाँच-कमीशन के जिनेवा में दो अधिवेशन हुए, जिनमें लार्ड लिटन् कमीशन के अध्यत्न चुने गये। चीन-जापान-सरकारो ने अपने-अपने असेसर नियुक्त किये।

१-एच० ई० योशीदा (टर्की में जापानी राजदूत)

२—एच॰ ई॰ डा॰ वैलिंगटन क् (चीन के भ्तपूर्व प्रधान-सचिव) राष्ट्र संघ के कार्यालय के डायरेक्टर मि॰ रोवर्ट हॉस कमीशन के प्रधान-मंत्री चुने गये।

कमीशन ने मंचूरिया में पहुँचने से पूर्व चीन-जापान की सरकारों से सम्बन्ध स्थापित किया तथा विविध मत के नेताओं से मेंट की, जिससे उनके दृष्टिकोण का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त हो जाय। २६ फरवरी को कमीशन टोकियों में पहुँचा। शबाई में २४ मार्च से २६ मार्च तक रहा और नान्किंग में २६ मार्च से १ अप्रेज १६३२ तक रहा। चीन में यात्रा करने के बाद कमीशन पीपिंक में पहुँचा और वहाँ से सीधा मंचूरिया में जा विराजा। मंचूरिया में ६ सप्ताह तक विवाद की जाँच-पड़ताल की। पुनः पीपिंक और टोकियों में प्रमण किया, इसके बाद २० जुलाई १९३२ ई० को पीपिंक में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट लिखना शुरू किया।

#### जाँच-कमीशन की रिपोर्ट क

१—चीन में नवीन घटनाओं के विकास की रूप-रेखा— चीन में श्राजकल श्राधुनिकता का प्रचार बड़े वेग से हो रहा है।

<sup>\*</sup> यहाँ Commission of Enquiry into Sino-Japanese Dispute का सारांश दिया गया है।—

राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक भाग में चीन नवयुग की श्रोर श्रप्रसर है। १६११ की राज्यकान्ति के बाद चीन में राजनीतिक उत्पात, यादवीय युद्ध (Civil war) सामाजिक श्रीर श्रार्थिक श्रशान्ति के परिणाम स्वरूप केन्द्रिय सरकार श्रत्यन्त शक्तिहीन रही। चीन की इस दशा का समस्त संसार की उन सरकारों पर दूषित प्रभाव पड़ा है, जिनका चीन से सम्बन्ध रहा है। श्रीर जब तक इसका ठीक प्रकार से सुधार न किया जायगा, तब तक चीन विश्व-शान्ति के लिए खतरा बना रहेगा श्रीर विश्व के श्रर्थ-संकट में सहायक होगा।

चीन की इस करुगा-जनक परिस्थिति का एक कारण यह भी है, कि चीन में श्रभी सची राष्ट्रीयता का जन्म नहीं हुआ है। चीन के नागरिक प्रान्तीयता के शिकार हैं श्रीर जब कभी विदेशों से टक्कर लोनी पड़ती है, तब वे श्रपने को एक राष्ट्र के रूप में देखते हैं।

ं चीन में कम्यूनिजम के सम्बन्ध में हमें यह स्पष्ट कर देना है कि चीन में कम्यूनिजम किसी राजनीतिक दल का सिद्धान्त नहीं है, श्रीर न यह किसी दल की संस्था है, जो चीन पर शासन करना चाहती हो।

चीन के परिवर्तन-काल का दृश्य वहा निराशा-जनक है; क्योंकि वहाँ राजनीतिक, सामाजिक, मानसिक और भौतिक अव्यवस्था तथा अशान्ति उम्र रूप में विद्यमान है। कमीशन की यह सम्मति है कि चीन ने इतनी कठिनाइयों और असफजता के होते हुए भी यथेष्ट उज्जति की है। यदि आप वर्तमान स्थिति और १६२२ ई० की स्थिति का उलनात्मक अध्ययन करें, तो आपको हमारे कथन की सत्यता का अनुभव होने लगेगा।

वर्तमान चीन की राष्ट्रीयता उसके राजनीतिक परिवर्तन-काल का-स्वामाविक रूप है। जो राष्ट्र किसी विदेशी राज्य के प्रभुत्व में शासित होते हैं, उनमें स्वमावतः राष्ट्रीय-एकता की प्रवल भावना का जागरण

होता है श्रीर वे परतंत्रता से मुक्ति के उपाय सोचते हैं; परन्तु चीन में Knomintang के प्रभाव से चीन की राष्ट्रीयता में विदेशी राज-सत्ताश्रों के प्रति वैमनस्य का बीजारोपण कर दिया गया है।

विदेशी के विरुद्ध चीन में उम्र श्रान्दोलन खड़ा हुन्ना है। विदेशी का न्यार्थिक बहिष्कार श्रीर चीन के विद्यालयों में विदेशी के विरुद्ध श्रान्दोलन—इन दो श्रान्दोलनों ने उस वातावरण की रचना करने में सहायता दी है, जिससे वर्तमान विवाद की उत्पत्ति हुई है। जापान-चीन का निकटवर्ती देश है। इस कारण चीन की इस मनोवृति से दूसरे राख्यों की श्रपेक्षा जापान पर बड़ा विनाशकारी प्रमाव पड़ा है; परन्तु चीन-जापान-युद्ध का यही एकमात्र कारण नहीं है।

२—मन्च्रिया—कमीशन की रिपोर्ट के द्वितीय अध्याय में,
मंच्रिया की दशा का विवरण तथा शेष चीन और रूस से, सितम्बर
१६३१ ई० से पूर्व, उसके सम्बन्धों का विवरण है। मंच्रिया—तीन पूर्वी
प्रान्त—एक विशाल उर्वरा प्रदेश है। आज से चालीस वर्ष पहले
अधिकाश में-मन्च्रिया एक अविकसित प्रदेश था और आज भी वहाँ
यथेष्ट जन-संख्या का अभाव है। श टक्क और होपी से लाखों दुःखित
कृषक मंच्रिया में प्रवेश कर चुके हैं। जापान ने अपने देश से
मंच्रिया में तैयार किया हुआ माल और पूँजी मेजी है और उनके
परिवर्तन में वह कचा माल तथा अनाजादि मंगाता है। जापान की
कच्चुंत्व-शिक और प्रयत्न के बिना मंच्रिया इतनी विशाल जन संख्या
को आकर्षित नहीं कर सकता था। चीन के कृषकों के प्रवेश के बिना
मंच्रिया इतना शीष्ट उन्नत नहीं हो सकता था। ऐसी स्थिति के कारण
मंच्रिया को अशान्ति का केन्द्र बनना पड़ा।

सर्वप्रथम चीन ने मंचूरिया में उत्ति की श्रोर विशेष ध्यान नहीं दिया। उसने मंचूरिया को श्रपने नियन्त्रण से रूस के श्रधीन

जाने दिया। पोर्ट्समाऊय की सिन्ध के बाद मंचूरिया फिर से चीन के प्रभुत्व में आ गया; परन्तु चीन की उन्नित में रूस और जापान ने ही विशेष भाग लिया। हाँ, चीन ने अपने लाखों कृषकों और मजदूरों की वहाँ भेजकर उनको भू-भाग का स्त्रामी बना दिया। जापान और रूस का प्रभाव घट गया। मचूरिया अब चीन का प्रदेश है। सन् १६१७ ई० की रूसी राज्य-क्रान्ति के बाद चीन ने मंचूरिया के शासन में अधिका-धिक कियात्मक भाग लिया और देश को समुद्रिशाली बनाने का प्रयत्न किया। इधर कुछ वर्षों से दिख्णी मंचूरिया में चीन ने जापान के प्रभाव को घटाने का प्रयत्न भी किया है। यह संघर्ष इतना विकसित हुआ कि इसका अन्त चीन-जापान युद्ध में हुआ।

मार्शल चाँग ट्सेलिन ने अनेकों अवसरों पर पेकिक्न-सरकार से मंचुरिया की स्वाधीनता की घोषणा की; परन्तु इन घोषणाओं का तात्र य यह नहीं था कि वह एवं मंचूरिया की प्रजा चीन से अलग होना चाहती थी। उसकी सेनाओं ने चीन को विदेशी राष्ट्र मानकर उस पर आक्रमण नहीं किया; चीन में जो यह-युद्ध हुआ, उसमें मचूरिया ने भी भाग लिया; परन्तु मंचूरिया चीन का ही प्रदेश रहा। यद्यपि मार्शल चाँग ट्सोलिन कोमिटांग से सहमत न था, तथापि वह चीन की एकता चाहता था। मार्शल चाँग ट्सोलिन की रहस्य पूर्ण इत्या के बाद मार्शल चाँग इस्यिलियाग ने, जापान की सम्मित के विरुद्ध कोमिटांग से धनिष्ठ सम्पर्क स्थापित कर लिया और दिसम्बर १६२८ ई॰ में नाकिक्स की सरकार के प्रति अपनी राजमिक्त की घोषणा कर दी।

वास्तव में मचूरिया में पुराना सैनिक नियंत्रण निरन्तर कायम रहा ; परन्तु कोमिटाग के प्रमाव से राष्ट्रीय आन्दोलन और जापान के विरुद्ध आन्दोलन ने उम्र रूप घारण कर लिया।

कमीशन ने १६३१ ई० से पूर्ण मंचूरिया में रिश्वत, कुप्रवन्व श्रीर

कुशासन के सम्बन्ध में बहुत-सी शिकायतें सुनीं; पर यह बात केवला मंचूरिया में ही नहीं थी। समस्त चीन अपने शासन की कमजोरियों का शिकार था। इन दोशों के होते हुए भी देश के अधिकांश भागों में सुशासन स्थापित करने के प्रयत्न किये गये तथा शिचा, स्थानीय शासन; और Public Works के विभागों में विशेष सुधार हुआ। यह कहा जा सकता है कि माशंल चाँग ट्सोलिन और मार्शल चाँग Hsuch-Liang के राज्य-शासन में मंचूरिया के आर्थिक साधनों में विकास करने के लिए सबसे अधिक प्रयत्न किया गया।

पोर्ट्समाउय की सिन्ध श्रीर रूसी राज्यकान्ति के मध्यकालीन समय में मंचूरिया में रूस श्रीर जापान की नीति सहयोग की नीति रही; परंतु इस सहयोग की नीति का राज्यकान्ति के बाद श्रन्त हो गया। रूस साइ-वेरिया में इस्तच्चेप करने लगा। इसके श्रातिरिक्त सोवियट रूस की सरकार की प्रवृत्ति से चीन की राष्ट्रीय-भावना को बल प्राप्त हुश्रा—प्रेरणा मिली। जापान को ऐसा प्रतीत हुश्रा कि प्रमुख के श्रिषकारों की प्राप्ति के संग्राम में सोवियट शासन चीन की सहायता करेगा। इस प्रकार जापान में सोवियट का प्रति भय का उदय हुश्रा श्रीर पुराना बैर फिर से पुनर्जीवित होने लगा। उत्तरीय मंचूरिया की सीमा जापान के लिए ख़तरा बन गई। बाहरी मंगोलिया में रूस का श्रातद्ध छा गया श्रीर चीन में कम्यूनिज्म का विकास होने लगा। इस प्रकार इन घटनाश्रों ने जापान के भय श्रीर श्रान्ति की भूल को मजबूत कर दिया।

३—चीन और जापान के मध्य मंचूरिया की समस्या—प्रायः विगत २५ वर्षों से मंचूरिया और चीन का सम्बन्ध अधिकाधिक दृढ़ और प्रगाढ़ बनता जा रहा था और साथ-ही-साथ मंचूरिया में जापान के हितों की भी वृद्धि हो रही थी। यह स्वीकार है कि मंचूरिया चीन का ही प्रमुख अग था; परन्तु उसमें जापान ने कुछ असामान्य अधिकार

-भी प्राप्त कर लिये थे, जिसके कारण चीन के प्रभुत्व—श्रिषकारों के अयोग सीमित हो गये श्रीर ऐसी दशा में दोनों देशों में संघर्ष स्वामा-विक था। यह श्रिसामान्य श्रिषकार मुख्यतः पेकिंग की सन्धि—(१६०५) श्रीर १९१५ की सन्धि, तथा विविध रेलवे समकीतों पर निर्भर है।

चीन मंचूरिया को श्रपना श्रव-भांडार मानता है। देश-भक्ति की मावना देश की रज्ञा श्रीर सन्धियों-द्वारा प्राप्त विशेषाधिकार सब 'मिलकर मचूरिया में जापान की 'विशेष स्थित' के दावे का प्रादुर्भाव करते हैं; परन्तु यह विशेषाधिकार चीन के प्रमुख-श्रिकारों से सामं गस्य नहीं रखते।

श्रगस्त १६३१ ई॰ के श्रन्त तक चीन-जापान के सम्बन्ध, इन घटनाओं के फलस्वरूप श्रत्यन्त वैमनस्य-पूर्ण बन गये। राजदूतों द्वारा उचित निर्णय के लिए प्रयास किया गया; परन्तु देरी के कारण जापान श्रमन्तुष्ट हो गया। जापान में सैनिक-विभाग विशेष रूप से नाकामूग मामले के शीघ्र निपटारे के लिए श्राग्रह करने लगा। साम्राज्य--वादी भूत-पूर्व सैनिक संस्था ने लोकमत को उत्तेजित किया।

४—१८ नितम्बर के बाद मंब्रिया में घटनाओं का वर्णन—१८ क्षितम्बर की रात्रि को चीन-जापान-युद्ध प्रारम्म हुआ। जापान और चीन के तत्सम्बन्धी वृत्तान्त बिल्कुल भिन्न हैं। कमीशन ने मुकडेन में यथाशक्ति विदेशी प्रतिनिधियों की गवाहियाँ लीं, जो युद्ध के प्रारम्भ के समय अथवा कुछ समय बाद वहाँ उपस्थित थे। युद्ध जाँच के फल-स्वरूप कमीशन इन निश्चयों पर पहुँचा—

'निस्तन्देह जापानी श्रीर चीनी सेनाश्रों में उत्तेजित भावना विद्य--मान थी।'

'जापान ने, जैसा कि कमीशन की गवाहियों में वतलाया गया है,

चीन से मुठमेड़ का सामना करने के लिए बड़ी चतुराई श्रीर कौशल से योजना तैयार की थी।

१८ सितम्बर १६३१ की रात्रि को यह योजना बड़ी तत्परता श्रीर शीव्रता से काम में लाई गई।

'चीन ने जापानी सेना पर श्राक्रमण, या इस समय श्रीर स्थान पर जापानी नागरिकों के जीवन श्रीर सम्पत्ति के विनाश की कोई यो जना तैयार नहीं की थी चीनी सेना ने जापानी सेना पर श्राक्रमण नहीं किया श्रीर वे श्रचानक जापानी सेना-द्वारा श्राक्रान्त किये गये।'

१८ सितम्बर को रात्रि के दस और साढ़े दस के बीच रेलवे लाइन पर या उसके निकट किसी विस्कोटक द्रव्य का धड़ाका हुआ; परन्तु रेलवे लाइन को जो चृति पहुँची, उससे चाँगचुन से आनेवाली गाड़ी के ठीक समय पर आने में कोई वाघा न पहुँची। केवल यह कार्य जापानी सेना के आक्रमण के औचित्य को सिद्ध नहीं करता।

इस रात्रि को जापानी सेना ने जो आक्रमण किये वे आत्मरत्वा के वैध साधन नहीं माने जा सकते। इसके उपरान्त रिपोर्ट में युद्ध का पूरा वृत्तान्त दिया गया है। कमीशन को पूर्ण वृत्तान्त जानने में असुविधाओं का सामना करना पड़ा। चीन के अधिकारियों ने अपनी सेना क आक्रमणों का ठीक-ठीक वृत्तान्त बतलाने की चेष्टा नहीं की। जापान सदैव अपने आक्रमणों को छिपाने के लिए प्रयक्ष करता रहा।

कमीशन का यह विश्वास है कि यह बात सन्देह-जनक है कि निकट-भविष्य में मंचुरिया की दशा में कोई परवर्तन होगा। इस रिपोर्ट की समाप्ति के समय भी घमासान युद्ध हो रहा था।

४—शंत्राई—इस अध्याय में २० फरवरी १६३२ से जापानी सेना की वापसी तक जो सैनिक आक्रमण हुए, उनका विवरण दिया गया है

६—मन्त्र्खो (ManchuKuo)—इस श्रध्याय में मंत्रूखो का वृत्तान्त है। यह तीन मागों में विभक्त है।

(१) नवीन राज्य का निर्माण-

प्रारम्भ में जापान के श्राक्रमण से मुकडेन की जो श्रशान्ति-पूर्ण दशा हुई, उसका विवरण है; फिर मुकडेन श्रीर मंचूरिया में क्रमशः शान्ति श्रीर व्यवस्था की पुनः स्थापना का वृत्तान्त दिया गया है। नवीन राज्य की स्थापना हेनरी पुर्यी की कुछ समय के लिए प्रधान पद पर नियुक्ति, ६ मार्च को चाँगचून में राज्यारोहण-उत्सव. मंचूलो की नियम-व्यवस्था श्रादि का विवरण है। निम्न-लिखित वृत्तान्त के साथ श्रध्याय समाप्त हो जाता है—

'१८ सितम्बर १६३१ से सैनिक श्रीर सिविल प्रबन्ध में, जापानी सैनिक श्रीधकारियों के कार्य, विशेषरूपेण राजनीतिक विचारों से प्रेरित होकर किये गये थे। चीन के श्रीधकारियों के नियंत्रण से, शनैः-शनैः जापानी सेना ने मंचूरिया को निकालकर उस पर श्रपना श्रीधकार कर लिया। 'Tsitsihar, Chinchow, & Harbin नगरों पर भी श्रपना प्रमुत्व स्थापित कर लिया। ज्यों ज्यों मंचूरिया के नगर जापानी सेना के श्रीधकार में श्राते गये, त्यों-त्यों वहाँ राज्य-शासन की पुनर्स्थापना के लिए प्रयत्न किया गया।

'It is clear that the Independence Movement which had never been heard of in Manchuria before September 1931, was only made possible by the presence of Japanese troops ×××

The ovidence received from all sources has satisfied the commission that while there were a number of factors which Contributed to the creation of 'Manchukuo', the two which, in Combination, were most effective,

and without which, in our judgment 'the new State' could not have been formed were the presence of Japanese troops & the activities of Japanese Officials, both civil & military.

For this reason the present regime can not be considered to have been called into existence by a genuine & Spoutaneous Independence movement.'

### (२) मन्चूका का वर्तमान् शासन

श्रध्याय के द्वितीय माग में मंचूलो के शासन पर प्रबन्ध तथा विधान की दृष्टि से विचार किया गया है। क्मीशन का कथन है कि मःचूलो-शासन के कार्य-कम में कुछएक सुधार भी सम्मलित हैं जिनके कार्यान्तित करने से केवल मन्चूरिया में ही नहीं प्रत्युत् समस्त चीन में उपयोगी सिद्ध होंगे। इनमें से बहुत से सुधार चीन-शासन के प्रोग्राम में भी सम्मिलित हैं। कमोशन की यह सम्मित है कि यह सरकार यथार्थ में इन समस्त सुधारों को व्यवहार में न ला सकेगी।

These sums to be serious obstacles in the way of realisation of the announced budgetary & currency reforms. A thorough programme of reforms, orderly conditions & economic prospirety could not be realized in the conditions of insecurity and idisturbance which existed in 1932.

शासन के सम्बन्ध में यद्यपि शासन-विभागों के अध्यक्त चीनी हैं; यरन्तु प्रमुख राजनीतिक प्रबन्ध जापानी आफीसियल्स के हाथों में है। निस्सन्देह वे टोकियो (जापानी) सरकार की आज्ञानुसार शासन नहीं करते। इस प्रकार मंचूखो जापान की सैनिक-शक्ति और साम्राज्यवाद का

नवीन श्राविष्कार है। जापान मंचूखो का पूर्ण स्वामी है। नाममात्र के लिए उसका शासन स्वतंत्र सम्राट्द्वारा होता है।

# (३) मन्च्रिया के नागरिकों के नवीन शासन के प्रति मनाभाव

कमीशन का कथन है कि जिन परिस्थितियों में उसने जाँच-कार्य किया, उनमें इस विषय पर गवाहियाँ प्राप्त करने में विशेष रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बहुत से चीनी कमीशन के सदस्यों से मेंट करने में मय अनुभव करते थे; इसलिए मेंट बहुत ही ग्रुप्त औं काठनाइयों से हुई। इन कठिनाइयों के होते हुए भी व्यापारियों, वैंकरों, शिच्कों, डाक्टरों और पुलीस से प्राइवेट मेंट की गई। अनेकों अधिकारियों से सार्वजनिक मेंट (Public Interviews) हुई। कमीशन को इस विषय पर १४०० पत्र मिले, कमीशन का नश्चय है। मचूलों का समर्थन अल्यमत के दल ही करते हैं। मचूलों शासन का सामान्यतया चीनी समर्थन नहीं करते। स्थानीय चीनियों-द्वारा वह जापान का यत्र माना जाता है!

उ—जागान के श्रायित हित श्रीर चीनो-बहिष्कार— इस श्रध्याय में यह विवेचन किया गया है कि चीन-जापान का संघर्ष केवल सैनिक ही नहीं है, प्रत्युत् वह श्रार्थिक भी है। चीन ने जापान के विरुद्ध उनके माल, जहाज श्रीर बैंक इत्यादि के वहिष्कार से बड़ी हानि पहुँचाने की युक्ति सोची है। कमीशन की सम्मति है कि वहिष्कार, जिसका प्रयोग चीन ने किया है, शताब्दियों की पुरानी प्रथाश्रों का फल है श्रीर इस प्रकार परम्परागत शिच्च्या श्रीर मानसिक प्रवृत्ति प्रहण कर लेने पर तथा उनकी वर्तमान राष्ट्रीयता—Knomintang—से सामंजस्य हो जाने से श्राजकल की वहिष्कार-प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला

#### राष्ट्र-संघ . .

है। इस श्रांन्दोलन का चीन-जापान-संबन्ध पर भौतिकं श्रीर मनी-वज्ञानिक दृष्टि से श्रिधिक प्रभाव पड़ा है।

कमीशन का निश्चय है कि चीनी-विहक्कार-श्रान्दोलन लोकप्रिय श्रीर सुसंगठित है। उसका श्राविमीव उम्र राष्ट्रीय मावना से हुश्रा है श्रीर उसी से श्रान्दोलन को समर्थन मिला है। उसका संचालन संस्था की श्रोर से होता है; उसके संचालन में सहायता प्राप्त करने के लिए जनता पर श्रनुचित प्रमाव मी डाला जाता है। इस विहक्कार-श्रान्दो-लन का संचालन करनेवाली प्रमुख सहया Kuomintang है। विहक्कारों के प्रयोग में ग़ैर-कानूनी श्रनेकों कार्य किये गये हैं। कमीशन की सम्मति में इस प्रकार के कार्यों का दमन न करने के लिए चीन-सरकार दोधी है।

चीन-सरकार का यह दावा है कि शिक्तशाली देश के द्वारा किये गये सैनिक आक्रमण के विरुद्ध वहिष्कार ही एक वैध अस्त्र है। यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है। यह कोई भी विद्वान् अस्वीकार नंहीं कर सकता कि प्रत्येक चीनी व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह जापानी माल को मोल न से, अथवा चीन राष्ट्र का यह अधिकार है कि वह सामूहिक रूप से संगठित होकर इस भावना के समर्थन के लिए आन्दो-लन खड़ा करे; परन्तु शर्त यह है कि उसे या संस्था को देश के कानून (Law of the Land) का पालन करना होगा। क्या किसी देश के व्यापार के विरुद्ध वहिष्कार का संगठित प्रयोग सन्ध के अनुसार है श यह विषय अन्तर्राष्ट्रीय-विधान से सम्बन्ध रखता है। समस्त राष्ट्रों के हित के लिए यही श्रेष्ठ है कि इस पर बहुत शीघ विचार किया जाय और अन्तर्राष्ट्रीय समक्तीते से इस समस्या का हल कर लिया जाय।

द—मन्ब्रिया में आर्थिक हित—इस अध्याय में, मंजूरिया में जीन और जापान के आर्थिक हितों का विवेचन है। कमीशन की यह

भारणा है कि वर्तमान राजनीतिक घटनाश्रों को श्रलग छोड़कर विचार किया जाय, तो चीन श्रीर जापान के श्रार्थिक हित परस्पर सहकारिता श्रीर सद्मावना को प्रशस्त करेंगे—सघर्ष के पथ को नहीं। यदि मंचूरिया का श्रार्थिक श्रम्युदय वाछनीय है, तो चीन श्रीर जापान का सहयोग श्रावश्यक है।

६—निर्णंय के सिद्धान्त—इस अध्याय में कमीशन भविष्य पर विचार करता है। इन पृष्टों के अध्ययन से यह तो स्पष्ट हो जायगा कि समस्या इतनी सीधी नहीं है, जितनी समक्ती जाती है। 'यह सत्य है कि युद्ध की घोषणाएँ किये विना, चीन का प्रदेश सशस्त्र सेना के बल-प्रदर्शन-द्वारा हथिया लिया गया। जापानी सरकार का कथन है कि उसका यह कृत्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञाओं और उस आश्वासन के अनुकूल है, जो जिनेवा में जापान के प्रतिनिधि ने दिया था। जापानी सरकार अपने सैनिक आक्रमणों को आत्मरचा का नाम देती है। मन्त्रू को के स्वतन्त्र राज्य के श्रीचित्य को सिद्ध करने के लिए जापानी सरकार का यह कथन है, कि स्वतन्त्र राज्य की स्थापना मन्त्रू रिया की प्रजा का कार्य है।

जो स्थिति सितम्बर सन् १६३१ के पूर्व थी, उस स्थिति को पुन-जीवित करना चीन-जापान की समस्या का समाधान नहीं कहा जा सकता; क्योंकि यह संघर्ष ही उस पूर्व स्थिति से उत्पन्न हुन्ना है श्रीर पूर्व स्थिति का पुनर्जीवन खतरे से मुक्त न होगा।

मन्त्र्रिया के वर्तमान शासन का सुरिद्धित रखना मी सन्तोषजनक नहीं है। कमीशन की सम्मित में, यह शासन, वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय प्रति-शाओं के मौलिक सिद्धान्तों से सामंजस्य नहीं रखता और नःइससे दोनों देशों के बीच अच्छा सम्बन्ध और सद्मानःही स्थापित हो सकता है। मन्त्र्रिया का वर्तमान शासन चीन के हितों के खिलाफ है। अब जीन

के लाखों किसान स्थायों रूप से मन्चूरिया में बस गये हैं। इस प्रकार उन कृषकों ने मन्चूरिया को चीन का प्रमुख अंग बना ज़िया है। तीन पूर्वीय प्रान्त (Manchuria) जाति, संस्कृति और राष्ट्रीय भावना में अपने निकटवर्ती प्रदेश होगी और शांटक की भाँति चीनी बन गये हैं।

इसके श्रितिरक्त प्राचीन श्रनुभव यह बतलाता है कि जिन्होंने मंचूरिया पर नियन्त्रण किया है, उन्होंने शेष चीन के राजकार्यों पर भी विशेष प्रभाव डाला है। वे सैनिक नाकेबन्दी तथा राजनीतिक लाओं का उपयोग करते रहे हैं; इसलिए चीन को मंचूरिया से श्रलग करने का श्रर्थ यह होगा कि भविष्य में चीन जापान का श्रीर भी श्रिषक वहिष्कार करेगा श्रीर विश्व-शान्ति-भक्त की सम्भावना बनी रहेगी।

कमीशन जापान के आर्थिक विकास में मंचूरिया के विशाल महत्त्व को स्वीकार करता है। वह जापान की मंचूरिया में हद शासन स्थापित करने की माँग को स्वीकार करता है; क्योंकि जापान के आर्थिक अम्युद्ध के लिए ऐसा होना आवश्यक है; परन्तु शासन उसी समय हद और स्थायी हो सकता है, जब कि वह वहाँ के लोकमत पर आश्रित हो। चीन और जापान की समस्या का सर्वश्रेष्ठ समाधान यही है, कि जापान और चीन सहयोग-पूर्वक काम करें।

चीन-जापान के अतिरिक्त, संवार के दूसरे राष्ट्रों को भी इस संवर्ष से अपने हितों की रज्ञा करनी है। कोई ऐसा स्थायी समाधान होना चाहिए, जो संवार में शान्ति-स्थापना कर सके। जीन के प्रदेशों का विच्छेद (disintegration) बहुत शीध्र अन्त-र्राष्ट्रीय प्रतिस्पद्धीओं को जन्म देगा। विश्व के किनी भाग में राष्ट्र-संघ के विधान और पेरिस-सत्ध के विद्धान्तों के प्रयोग में विश्वास न रहने पर हर जगह उन सिद्धान्तों का मूल्य और उपयोगिता कमशा जायगी।

कमीशन को मंचूरिया में रूस के हितों का विशेष ज्ञान नहीं है। रूस, चीनी पूर्वीय रेलवे का स्वामी है श्रीर मंचूरिया में उसके महत्त्व-पूर्ण हित हैं। इस मंचूरिया की समस्या के समाधान में रूस को भी समुचित स्थान मिलना चाहिए।

१०—कमीशन के प्रस्ताव—कमीशन की सम्मति है कि यदि उसकी रिपोर्ट पर जिनेवा में विचार करने से पूर्व ही मंचूखो-राज्य स्वीकृत कर लिया गया, तो भी उसका कार्य व्यर्थ न जायगा। यह कौंसिल का कर्त्तव्य है कि वह विश्व-शांति के हित के लिए कमीशन के प्रस्ताव को कार्य में लावे। उसे सदैव जापान श्रीर चीन में स्थायी सम्बन्ध स्थापित करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए।

यदि जापान श्रीर चीन नवें श्रध्याय के सिद्धान्तों के श्रनुसार विवाद का निर्णय करने की सहमति प्रकट करें, ो शीव्र ही एक Advisory Conference बुलाई जाय, जो मंचूरिया के शासन के लिए मसविदा तैयार करें।

कान्क्रें स में एक-एक प्रतिनिधि चीन श्रीर जापान का लिया जाना चाहिए। दो प्रतिनिधि मंचूरिया की प्रजा से लिये जायं। यदि यह कान्क्रें स किसी निर्णय पर न पहुँचे, तो वह श्रपना मामला कौंसिल के सिपुर्द कर दे।

इन सब समझौतों का परिखाम चार पत्रों में प्रकाशित किया जाय-

१—चीन के शासन (जिसमें Advisory conference की शर्तों के अनुसार मंचूरिया का विशेष राज्य-शासन भी सम्मिलित है) की घोषणा।

२-चीन-जापान-सन्धि जिसमें जापान के हितों का उल्लेख हो।

३—चीन-जापान-सन्धि जो सहयोग, निर्णय श्रीर श्राक्रमण न करने का उल्लेख करे।

४-चीन-जापान-व्यापारिक-संधि ।

कमीशन रिपार्ट श्रीर राष्ट्र-संघ

सन् १६३३ के प्रारम्भ में राष्ट्र-संघ की असेम्बली के विशेषाधिवेश्न की एक विशेष समिति (Special Committee) जापान और चीन में समकीता कराने के लिए प्रयत्न कर रही थी। यह प्रयत्न अस-फल रहा; इसलिए असेम्बली ने घारा १४ के अन्तर्गत रिपोर्ट तैयार करने का निश्चय किया, जिसमें विवाद का घटनाओं-सहित विवरण और सिफारिश भी हो।

ड्राफ्ट रिपोर्ट जब तक तैयार हो रही थी, पुनः सहयोग ग्रीर सम-मौते के लिए प्रयत्न किया गया; परन्तु इस बार जापान की सरकार ने जाँच-कमीशन के प्रस्तावों को समकौते का श्राधार मानने से श्रस्वी-कृति दे दी।

२४ फरवरी १६३३ ई० को असेम्बली ने रिपोर्ट स्वीकार कर ली । जापान ने उसके विरुद्ध सम्मति दी । प्रधान ने बतलाया कि १४ घारा के अनुसार रिपोर्ट सर्व-सम्मति से स्वीकृत कर ली गईं।

राष्ट्र-संघ के सदस्यों ने यह घोषित किया कि वे मंचूरिया के मामलें में कोई पृथक् भाग न लेंगे। वे सब सदस्यों एवं उन राष्ट्रों के सहयोग से कार्यं करेंगे, जो राष्ट्र-संघ के सदस्य नहीं हैं। श्रतः श्रसेम्बली ने एक Advisory Committee (परामर्श-समिति) नियुक्त की, जिसमें संयुक्त-राज्य श्रमेरिका श्रौर रूस के प्रतिनिधि मी निमन्नित किये गये।

श्रमेरिका ने रिपोर्ट से सहमित प्रकट की श्रीर श्रसेम्बली की समिति में श्रपना प्रतिनिधि भी मेज दिया; परन्तु सोवियट रूस ने श्रपना प्रति-निधि नहीं मेजा। जापानी सरकार ने २७ मार्च १६३३ ई० को राष्ट्र-संघ से त्याग-पत्र देकर सम्बन्ध-विच्छेद की स्चना दी; इसलिए जापान का श्रसेम्बली श्रीर कौंसिल में कोई प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुआ। ७ जून १६३३ ई० को परामर्श-समिति ने राष्ट्र-संघ के सदस्यों तथा श्रन्य राष्ट्रों

की सरकारों के पासं एक भ्रमण्-पत्रिका मेजी, जिसमें उन बातों का वर्णन थां, जी Manchukuo की अस्वीकृति के फल-स्वरूप निश्चय हुई थीं—यंथा, मंचूरिया के वर्तमान शासन का अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेशन में भाग न तेना, उस सरकार-हारा संचालित मुद्रा और पोस्टल सर्विस की अस्वीकृति, और मंचूरिया में विदेशियों की नियुक्ति की अस्वीकृति। समस्तं संरकारों ने इसको स्वीकार कर लिया है।

आलोचना—हमने विस्तृत रूप से इन पृष्ठों में चीन-जापान-संघर्ष पर विचार किया है। इस श्रथ्याय के लिखने का मूल उद्देश्य यही है कि पाठंक यह भली प्रकार जान लें कि राष्ट्र-संघ विश्व-शान्ति की समस्या का समाधान किस प्रकार करता है ? चीन-जापान-युद्ध को रोकने में राष्ट्र-संघ की श्रसेम्बली श्रीर कोंसिल ने क्या-क्या प्रयत्न किये तथा शान्ति के चार्टर पेरिस की संधि पर इस्ताच्चर करनेवालों के श्रप्रगण्य नेता संयुक्त-राष्ट्र श्रमेरिका ने कहाँ तक राष्ट्र-संघ को श्रपने उद्देश्य की पूर्ति में सहयोग श्रीर सहायता ही, इन सभी समस्याश्रों पर इस श्रध्याय में ययेष्ट प्रकाश डाला गया है। विश्व पाठक स्वयं उससे श्रपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं।

राष्ट्रं-संघ के एक उप्र समर्थक का कथन है-

'The failures of the Council to settle the dispute, in other words, is by no means entirely to be attributed to unwillingness on the part of that organ to face up to its responsibilities. In part the mability to restrain Japanese military policy effectively was due to the implicit safeguards afforded by the Covenant to a State

<sup>\*</sup> Vide The Monthly Summary of the League of Nations December 1938 pp 264.

which refuses to admit that what appears to be 'external aggression' or 'resort to war' is legally definable as such.'

साराश यह है कि चीन-जापान-विवाद का निर्णय करने में कौंखिल की असफलता का एक-मात्र कारण केवल यह नहीं है कि कौंखिल ने अपने उत्तरदायित्व का पालन करने में अनिच्छा दिखलाई; प्रत्युत् विघान में भी कुछ दोष है, जिसके कारण यह निश्चय करना कठिने था कि वास्तव में जापान ने युद्ध आरम्भ किया।

कोई भी निष्यच् विद्वान् इस प्रकार की तर्क के श्रीचित्य को स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसे श्रनेकों प्रमाण मौजूद हैं, जिनसे यह सरलता से सिद्ध किया जा सकता है कि कौंसिल को यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो गया या कि जापान चीन पर सैनिक श्राक्रमण कर रहा है। क्या इसका नाम-Resort to war नहीं है! जाँच-कमीशन ने श्रपनी रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि—

'The Japanese had a carefully prepared plan to meet the occasion of possible hostilities between themselves & Chinese

The Chinese, in accordance with their instructions, had no plan of attacking the Japanese troops or of endangering the lives & property of Japanese nationals at this particular time or place. They made no concerted or authorized attack on Japanese forces and were surprised by the Japanese attack & subsequent operations.

राष्ट्र-संघ के स्थायी सदस्यों की कूट-नीति श्रीर श्रपने राष्ट्रीय हितों की रखा की नीति ही राष्ट्र-संघ की इस कलंकपूर्ण श्रसफलता का मूल कारण

है। राष्ट्र-संघ के विधान पर इस शक्तिहीनता श्रीर विफलता का दोष मढ़ना न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता। विधान के विधाता तो संसार के सबल राष्ट्र ( Great Powers ) ही हैं। यदि इन राष्ट्रों में विश्व-शान्ति के लिए स्वेच्छा श्रीर कामना होती, तो श्रकेले जापान का यह साइस नहीं या कि वह समस्त राष्ट्रों के विरोध के सामने ठहर सकता। महान् राज्य राष्ट्र-संव के सिद्धान्तों के उग्र समर्थक हैं। कब र जब कि कोई शक्तिहीन दुर्वल राष्ट्र ऐसा अपराधी हो। 'यदि टोकियो (जापान) से राष्ट्र-संघ के समस्त सदस्य राष्ट्र श्रपने-श्रपने राजदूतों श्रौर संचिवों को वापस बुला लेते, तो जापानी सरकार तुरन्त ही अपने सैनिक शासन का दमन कर देती । यदि जापानी सैनिकवादियों को यह मालूम हो जाता कि युद्ध के लिए उनको विदेशों से श्रस्त-शस्त्र श्रीर पेट्रोल श्चादि न मिलेंगे, तो वे कदापि रख-भूमि में पदापर्या न करते। श्चगर जापान का माल विदेशों में न लिया जाता, तो जापान का 'येन' सिका इतनी जल्दी गिर जाता और यहाँ तक गिर जाता कि आर्थिक कारणो से जापान को शीघ़ ही युद्ध बन्द कर देना पड़ता। इसमें थोड़ा भी सन्देह नहीं कि यदि प्रेटब्रिटेन ने इन साधनों में से किसी को प्रयोग में लाया होता, तो संसार उसका अनुसरण करता।' #

यथार्थ में विचार किया जाय तो अमेरिका ने जापान-चीन-विवाद को शान्त करने में कुछ भी सहायता नहीं की; प्रत्युत् अप्रत्यच्च रूप से महान् राष्ट्रों की कूटनीति को उत्तेजना दी है। राजनीति पर अधिकारी विद्वान् तोखक जी० डी० एच्० कोल लिखते हैं—

<sup>\*</sup> The Intelligent Man's way to Prevent war, Edited By Leonard Woolf.

<sup>7.</sup> Article Inter-Continental Peace p. 218.

The attempt of the League, tardy & hesitant, as it was, to interfere in Manchurian dispute of 1932-33 only served to drive Japan into open revolt against the public opinion of Europe as expressed in the League declarations, to the extent of actually severing her membership. It is indeed, more than probable that if the European powers had acted more promptly and decisively than they did in the case of Manchuria so as to make their joint influence and determination felt before Japan had taken the step of recognising the so called independent State of Manchukuo, their action might have been far more effective, for Japan was at that time far more open to influence than she is to-day, now that the weakness of League action has been plainly shown.\*

इस अवनरण का साराश यह है कि राष्ट्र-संघ ने जिस ढंग से मंचूरिया के विवाद में हरतन्तेन किया, उससे जापान को यूरोप के लोक-मत के विच्छ प्रकट विद्रोह करने का प्रोत्साहन मिला। यहाँ तक कि उसने सघ से अपना संबन्ध त्याग कर दिया। यह यथार्थ में अधिक संभव है कि यूरोप के राष्ट्रों ने तत्परता और निश्चय-पूर्वक अपनी शक्ति विवाद को तय करने में लगाई होती, तो उसका जापान पर बड़ा प्रभाव पड़ता।

सत्य तो यह है कि पाश्चात्य राष्ट्र सम्मिलित होकर चीन के पत्त में जापानी-स्नाक्रमण के विरुद्ध कोई कार्य करना नहीं चाहते थे। यद्यपि जापान के कृत्य ने उन सिद्धान्तों का संहार कर दिया, जो सघ के विधान

<sup>\*</sup> Review of Europe To-day By G. D. H. Cole (1933) pp 754

में प्रतिपादित हैं। आषे से अधिक यूरोप के राजनीतिशों ने जापान से सहानुभूति प्रकट की। दूसरी ओर जो राजनीतिश राष्ट्र-संघ के विचारों के समर्थंक थे, वे जापान के विचद्ध कोई कार्य करके अपने राष्ट्र को संकट में डालना नहीं चाहते थे; क्योंकि उन्हें यह विश्वास नहीं था कि उनके अन्य साथी इस कार्य में उनका साथ देंगे।

चीन जापान-युद्ध के सम्बन्ध में राष्ट्र-संघ ने जिस नीति का श्रव-लम्बन कर शान्ति-रज्ञा का प्रयत्न किया, उससे उसके गौरव का सर्व-नाश हो गया। राष्ट्रों का श्रव संघ पर विश्वास नहीं रहा है; क्यों कि राष्ट्र-संघ एक विश्व-संस्था होते हुए भी यूरोप की क्टनीतिपूर्ण राजनीति का शिकार है। वह प्रत्येक कार्य संसार के हित की दृष्टि से नहीं करता; प्रत्युत् सबसे पूर्व उसे यूरोप के हित का ध्यान रहता है। जी॰ डी॰ एच्॰ कोल की सम्मति में 'राष्ट्र-संघ यथार्थ में श्रधिकतर पश्चिमी यूरोप के बड़े राष्ट्रों की एक संस्था है, जिसमें दिल्ल्यी, पूर्वी श्रीर केन्द्रीय यूरोप के छोटे राष्ट्र भी एक ऐसे श्राधार पर प्रविष्ट कर लिये गये हैं, जिसमें समानता श्रीर विषमता का विचित्र मिलन हुआ है।'

राष्ट्र-संघ में बड़े राष्ट्रों का आतंक उसके जांवन के लिए घातक और उत्कर्ष के लिए वाधक सिद्ध हो रहा है। भारत के विख्यात वम्बई के दैनिक श्राँगरेजी-पत्र The times of India के विद्वान् सम्पादक ने राष्ट्र-संघ की महान् शक्तियों (Great Powers) पर एक विचारपूर्ण सम्पादकीय श्राप्रलेख लिखा है। श्राप लिखते हैं—

'The League of Nations is fast becoming a European conclave, tragically out of touch with affairs in the rest of the world. The policies of United States, Russia and Japan will have an influence on future his-

tory equal, if not superior to that of most members of the League." \*

राष्ट्र-संघ अब बहुत ही शीधता से यूरोप की गुप्त-समर का रूप धारण करता जा रहा है। वह संसार के मामलों से कुछ अलग-सा होता जाता है। संयुक्त-राज्य, रूस, जापान की नीतियों का मानी-हतिहास पर राष्ट्र-संघ के बहुतेरे सदस्यों के प्रमान से श्रेष्ठ नहीं तो समान प्रमान जरूर पड़ेगा। अब शीध्र ही यूरोप के राष्ट्रों को अपनी संकुचित राष्ट्रीयता को त्यागकर सच्चे अर्थों में निश्व-शान्ति-स्थापन के-लिए प्रयत्न करना चाहिए।

<sup>\*</sup> The Times of India, 24 November 1934,

# सातवाँ ऋध्याय

# अन्तर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायाजय

One of the greatest Contributions of the League to international life and probably its most note-worthy success over the old methods came in the creation of the Permanent court of International Justice

-Arthur Sweetser

विकास—शताब्दियों से संसार के राष्ट्र एक विश्व-त्यायालय की स्थापना का स्वप्न देखते आये हैं। राष्ट्रों के परस्पर विवादों का निर्णय करने के लिए विश्व-त्यायालय उतना ही आवश्यक और उपयोगी है, जितना किसी राष्ट्र के नागरिकों के विवादों को तय करने के लिए राष्ट्रीय न्यायालय।

सर्वप्रथम सन् १८६६ में हेग-परिषद् में स्वराष्ट्र-सचिव हेग के इस

सबन्ध में श्रपनी योजना रखी। योजना बड़ी उत्तम थी; परन्तु वह साधारण विधान के रूप में बदल दी गई, जिसके अनुसार १३० न्यायाधीशों के मंडल से, राष्ट्रों की इच्छानुसार, पंचायत (Arbitration Tribunal) की नियुक्ति हो सकती थी।

सन् १६०७ में स्वराष्ट्र-सचिव रूट ने द्वितीय हेग-परिषद् के श्रमे-रिकन प्रतिनिधि-संडल को यह आदेश दिया कि इस योजना में परि-वर्तन किया जाय। पंचायत को स्थायी बना दिया जाय, जिसमें न्याय श्रीर कानून के आचार्यों को स्थान मिलना चाहिए। वे श्रीर कोई व्यव-साय में अपने समय को न लगावें; पर यह प्रयत्न विफल रहा। इस योजना में वाधक चुनाव की पहेली थी। ६० राष्ट्रों में से १२ न्याया— धीश किस प्रणाली से चुने जायं, यह एक विकट समस्या थी। शक्ति-शाली बड़े राज्य स्थायी प्रतिनिधित्व चाहते थे, जिसको छोटे राज्य पसन्द नहीं करते थे।

जब राष्ट्र-संघ की स्थापना की गई, तब विश्व-न्यायालय की स्थापना के लिए भी प्रयत्न किया गया। राष्ट्र-संघ के विधान-धारा १४ में स्थायी न्यायालय का इस प्रकार उल्लेख है—

'अन्तर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायालय की स्थापना के निमित्त राष्ट्र-संघ की कौिसल योजनाएँ तैयार करेगी और उन्हें राष्ट्र-संघ के सदस्यों को न्वीकृति के लिए सौंप देगी। अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का जिन्हें विग्रही न्यायालय को सोप देगे, निर्णय करने का अधिकार न्यायालय को होगा। न्यायालय कौंसिल या असेम्बली-द्वारा सौंपे हुए किसी विवाद या प्रश्न पर परामर्श-- युक्त सम्मति देगा।

कौंसिल ने ऋपने द्वितीय ऋषिनेशन में, जो फरवरी १६२० में लन्दन में हुआ था, एक कानून-विशेषज्ञों की समिति उपर्युक्त घारा पर विचारार्थ नियुक्त की।

#### विशेषकों की परामर्श-समिति

 सिति का अधिवेशन १६ जून १६२० ई० को हैग नगर में हुआ। वहाँ राष्ट्र-सब की कौंसिल की ओर से M. Leon Bourgeriss ने समिति का स्वागत किया। समिति के महत्त्वपूर्ण कार्य पर भी प्रकाश डाला गया । वेरन डासकेम्प समिति के श्रध्यत् चुने गये । ६ सप्ताह तक निरन्तर कार्य करने के पश्चात् २४ जुलाई को समिति ने सर्व-सम्मति से मसविदे को स्वीकार किया। मसविदे में न्यायालय - संगठन, कार्य श्रीर न्याय-प्रणाली का प्रतिपादन किया गया । यह मसविदा श्रीर रिपोर्ट श्रगस्त १६२० में कौंतिल को शीप दिये गये। कौंतिल ने श्रपने श्रक्टू-बर १६२० के ब्रसेल्स-ब्रधिवेशन में मसविदे में संशोधन किये। इस प्रकार यह संशोधित मसविदा और रिपोर्ट असेम्बली की 'तृतीय समिति' को सौंप दिये गये । इस समिति ने एक उप-समिति नियुक्त की, जो पूरी तरह मसविदे, रिपोर्ट श्रीर संशोधन श्रादि की जाँच की। ८ दिसम्बर १६२० को उप-समिति ने श्रपना संशोधित मसविदा समिति को सौंप दिया । सामिति ने इसे स्वीकार कर लिया । पुनः असेम्बली की स्वीकृति के लिए पेश हुआ। असेम्बली ने भी इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया । इस प्रकार न्यायालय का विधान (Statute of court) तैयार हो गया। विधान की घारा १४ के अनेकार्य किये जाने के कारण असे-म्बली ने यह घोषणा कर दी कि केवल सम्मति (vote) से ही न्याया-लय की स्थापना न हो सकेगी । प्रत्येक राज्य (State) को अपनी निजी स्वीकृति देनी चाहिए। जब राष्ट्र-सध के सदस्य-राष्ट्र बहुमत से स्वीकृत कर लेंगे, तब न्यायालय की स्थापना की जायगी। जो राष्ट्र न्यायालय के:विधान ,को स्वीकार करते हैं, उन्हें प्रतिज्ञा-पत्र (Protoca') पर इस्ताच्चर कर यह स्वीकार करना पड़ता है कि वे न्यायालय की अधीनता स्वीकार करते हैं।

राष्ट्रों में इस विषय में घोर मतमेद या कि न्यायालय की व्यवस्था अनिवार्यतः राष्ट्र-संघ के सदस्यों को मान्य होगी; इसिलए उन राष्ट्रों को जो स्थायी न्यायालय की अधीनता को अनिवार्य रूप से स्वीकार करते ये, एक और प्रोटोकल पर इस्ताच्चर करने पड़े । यह प्रोटोकल Optional Clause के नाम से प्रसिद्ध है।

मई १९३० ई॰ में ४२ राज्यों ने प्रोटोकल को स्वीकार किया श्रीर २९ राज्यों ने श्रानिवार्य रूप से उसकी श्राधीनता स्वीकार करने-वाले (Optional Clause) को स्वीकार किया।

१४ सितम्बर १६३१ ई० को व्यायानय के सदस्यों का निर्वाचन कौतिल श्रीर श्रसेम्बली के सदस्यों ने किया । ६ न्यायाघीश श्रीर ४ उप-न्यायाधीश चुने गये।

क्यायालय का भवन—परामर्श समिति ने सर्वसमिति से हैंग नगर को अन्तर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायालय का केन्द्र स्वीकृत किया। कारनेगी ट्रस्ट की श्रोर से हेग में शान्ति-मन्दिर (Peace Palace) का निर्माण हुश्रा, जो बाद में न्यायालय को दान में दे दिया गया। इसी विश्व-विख्यात शान्ति-मन्दिर में श्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय है। ३० जनवरी १६२२ ई० को न्यायालय का प्रथम श्रधिवेशन इसी मन्दिर में सम्पन्न हुश्रा। इसी श्रधिवेशन में न्यायालय के नियमादि भी बनाये गये।

न्यायाधीशों का निर्वाचन न्यायाधीश प्रति नी वर्ष बाद चुने जाते हैं और नवीन निर्वाचन में भी वे पुनः चुने जा सकते हैं। निर्वाचन-प्रणाली राजनीतिक वातावरण से मुक्त है। प्रत्येक देश के कानूनाचार्यों को न्यायालय का न्यायाधीश बनने की सुविधा प्राप्त है। राष्ट्रों के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली कानूनाचार्यों की. एक सूची तैयार कर कॉिंस्ल और श्रसेम्बली के सामने पेश की जाती है। और दोनों संस्थाएँ मिलकर उस सूची में से न्यायाधीशों का चुनाव करती हैं।

# राष्ट्र-संघ श्रोर विश्व-शान्ति

निर्वाचन में बहुमत का नियम प्रयोग में लाया जाता है। न्याया-लय अपना अध्यक्त और उपाध्यक्त तीन वर्ष के लिए जुनता है। रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार की नियुक्ति भी न्यायालय-द्वारा ही होती है। अध्यक्त और रजिस्ट्रार हेग में ही निवास करते हैं।

श्रमिकों के प्रश्नों पर विचार करते समय न्यायाधीशों की सहायता के लिए चार श्रसेसर चुने जाते हैं, जिन्हें सम्मित देने का श्रधिकार नहीं होता। गमनागमन के सम्बन्ध में जो विवाद न्यायालय के सामने निर्णय के लिए पेश किये जाते हैं, उनके विषय में भी यह नियम लागू होता है।

स्थायित्व—इस न्यायालय की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है
कि यह न्याय के लिए सर्वदा तत्पर रहता है। हेग का प्राचीन पंचायती-न्यायालय किसी विवाद के उपस्थित होने पर ही नियुक्त किया
जाता था। विवाद का निर्णय हो जाने पर न्यायालय की सत्ता मिट
जाती है; इसीलिए इस न्यायालय के लिए स्थायी विशेषण का प्रयोग
किया गया है। इस न्यायालय के न्यायाधीश जगत्-विख्यात, अन्तर्राब्ट्रीय-कान्न्नाचार्य ही नियुक्त किये जाते हैं। इस न्यायालय का वार्षिक
अधिवेशन प्रतिवर्ष १५ जून को होता है।

न्यायाघीशों की संख्या एवं संगठन में कमी परिवर्तन नहीं होता । न्यायालय की कार्य-प्रणाली में भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता । न्यायालय के निर्णय केवल विवाद से सम्बन्ध रखनेवाले पत्नों पर ही लागू होते हैं । न्यायालय अपने पूर्व निर्णयों का खरहन भी नहीं करता । न्यायालय में कोई एक पत्त भी अपना निर्णय कराने की प्रार्थना कर सकता है, अर्थात् न्यायालय विवादों का निर्णय या तो एक पत्त की प्रार्थना पर करता है, अथवा दोनों पत्तों की सम्मति से ।

राष्ट्र-संघ में न्यायालय का स्थान-यहाँ हम संदोप में

#### राष्ट्र-संघ

न्यायालय का राष्ट्र-संघ में स्थान क्या है—इस पर विचार कर लेना चाहते हैं। न्यायालय-विधान (Court's Statute) राष्ट्र-संघ द्वारा स्वीकृत हुआ था; परन्तु है वह एक स्वतन्त्र सममौता; इसलिए राष्ट्र-संघ और न्यायालय का सम्पर्क मुख्यतः प्रबन्ध-सम्बन्धी ही है; परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए, कि इस स्थायी न्यायालय की उत्पत्ति और विकास का पूरा श्रेय राष्ट्र-संघ को ही प्राप्त है। जैश कि ऊपर बतलाया गया है, न्यायालय के कार्य दो प्रकार के हैं—उपस्थित विवाद का निर्णय करना और राष्ट्र-संघ-द्वारा सौपे हुए विषय पर परामर्श देना। इन दोनों कार्यों का सम्पादन कर न्यायालय के अन्तर्राष्ट्रीय विधान को कान्त्र के रूप में बदलने का प्रशंसनीय काम किया है। न्यायालय के निर्णय अन्तिम होते हैं। इनकी अपील नहीं होती।

# स्राठवाँ स्रध्याय

# अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक-संघ

अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक-संघ का विकास—श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक-संघ की भावना का प्रादुर्भाव वर्सेलीज की सन्ध से नहीं होता श्रीर न यूरोपीय महासमर के उपरान्त विश्व-श्रार्थिक संकट ने ही इसे जन्म दिया है। इस शताब्दी के प्रारम्भ में पेरिस में International Association for Workers Legal Protection नामक संस्था का जन्म हुआ।

परन्तु यूरोपीय महायुद्ध ने इस संगठन को अस्त-व्यस्त कर दिया।
एक और महासमर के संकटों से पीड़ित संसार स्थायी शांति का आवाइन कर रहा था। राजनीतिक-चेत्र में शांति किस प्रकार स्थापित हो
सकती है—यह महासमर के बाद संसार के राजनीतिज्ञों के सामने सबसे
बड़ी पहेली थी। अनेकों परिषदों, सम्मेलनों और समितियों में विचार-

7.

जिनेवा के ऋन्तर्राष्ट्रीय श्रमशिल्पी वैठक के भारतवर्षीय प्रतिनिधिवर्ग सर श्रार्थर फूम, सर श्रद्धल चटर्जी, सर ज्ञहकारश, लाला लाजपतराय



क्रपि-सहकारिता-समिति

#### राष्ट्र-संघ

विनियय के बाद इस समस्या का समाधान राष्ट्र-सम (League of Nations) के रूप में किया गया।

विचारकों को यह समाधान सबंश्रेष्ठ प्रतीत हुआ है; पर इंससे सामाजिक-चेत्र के अन्याय कैसे दूर हो सकते ये ! विश्व में अशानित और युद्ध का मूल कारण राष्ट्रों की उपनिवेश-विजय की लालसा और लिप्सा है, जिसे आज साम्राज्यवाद के नाम से पुकारते हैं। और सच्चेप में साम्राज्यवाद की उत्पत्ति पूँजीवद्भद से हुई है; इसलिए सामाजिक न्याय की समस्या को हल करना भी आवश्यक था। सन् १६१६ ई० में रूस में बोलसिविजम का आन्दोलन बड़ी उम्रता से चल रहा था। राजनीतिजों को यह भय था कि कहीं संसार के मजदूर रूस का अनुसर्या न करने लग जायें। यदि इस बार मजदूर बिगड़ गये, तो पूँजीवाद का भवन गिर जायगा और साम्राज्यवाद का संहार होने में कोई कसर न रहेगी। वसेंलीज की सन्धि के निर्माता जिस समय अमिक-संघ की योजना का विचार कर रहे थे, उस समय उनके सामने यह भय इसी रूप में उनके मित्तिष्क में विद्यमान था। क

संघ की स्थापना का उद्देश्य शायद यह है कि मजदूर मास्कों की श्रोर श्राकिष त हों। उन्हें कुछ थोड़े से सुधार दे दिये जायँ, जिससे वे संतुष्ट रहें श्रीर सामाजिक कान्ति का सुयोग उन्हें न मिले। सन् १९१६ ई॰ में वन नगर में International Trade

<sup>\*</sup> The object of the organization is perhaps to secure such a number of reforms that the danger of Social revolution will be avoided.

International Labour organization By Francis G. Wilson.

<sup>(</sup>International Conciliation November 1932 pp.405)

# राष्ट्र-संघ और विश्व-शान्ति

Union Conference अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य-संघ-परिषद् हुई, जिसमें यह निश्चय किया गया कि घनिकों और अमिकों में सहयोग की स्थापना के लिए प्रयत्न किया जाय।

सन् १६१६ ई० की २४ जनवरी को जो शान्ति-परिषद् पेरिस में
हुई, उसमें अमिकों की स्थिति-सुघार के साधन खोजने के लिए एक
जाँच-कमीशन नियुक्त किया गया। उस कमीशन को यह आदेश किया
गया कि वह विविध राष्ट्रों के अमिकों की दशा का निरीक्षण एवं जाँच कर
और उनकी दशा में सुधार करने के लिए ऐसे साधन बतलावे, जो सब
देशों में प्रयोग में लाये जा सकें। और वह एक ऐसी स्थायी संस्था
की स्थापना के लिए सिफारिश करे, जो इसी प्रकार की जाँच निरन्तर
करती रहे। यह समस्त कार्य राष्ट्र-संब के सहयोग से उसकी अध्यत्वता
में होना चाहिए। इस कमीशन में निग्न-लिखित देशों के पन्द्रह प्रतिनिधि
थे। सयुक्तराज्य, ब्रिटिश-साम्राज्य, फान्स, इटली, जापान, बेज्ञियम,
क्यूबा, पोलेगड और जेकोस्लाविया।

श्रमिक-संघ के उद्देश-वर्सेलीज के सन्ध-पत्र (Treaty of Versailles) के माग १३ में श्रमिक-संघ का विधान है। इसकी भूमिका बड़ी महत्त्वपूर्ण है; क्योंकि उससे संघ के उद्देश्यों पर यथेष्ट प्रमान पड़ता है।

' 'क्योंकि राष्ट्र-संघ का उद्देश्य है—विश्व में शान्ति की स्थापना श्रीर शान्ति उसी समय स्थापित हो सकती है, जब वह सामाजिक न्याय पर श्राश्रित हो; क्योंकि अभिकों की वर्तमान स्थिति ऐसी अन्याय-मूलक, कष्ट-पूर्ण श्रीर विकट है कि बहुतेर श्रमिकों के लिए मुहताजी हो रही है; जिससे संसार में श्रशान्ति इतनी वढ़ गई है कि विश्व की शान्ति श्रीर सामंजस्य संकट में हैं। इस परिस्थिति में शीध्र सुधार होना श्रावश्यक है। यथा श्रमिकों के दैनिक कार्य के घंटे कितने हों, कितने

## राष्ट्र-संघ

घंटों का दिन माना जाय, कितने दिनों का एक सप्ताह माना जाय, अमिकों की भर्ती का नियन्त्रण, वेकारी को रोर्कना, उचित वेतन नियत करना, जब अमिक कार्य करते समय आहत हों, रोगी हों, व्यथित हों, तो उस समय उनकी रक्षा करना, बालकों, युवकों और स्त्रियों का संरक्षण करना। वृद्धावस्था और अंगहीन होने पर उनकी जीविका का प्रबन्ध, विदेशों में काम पर गये हुए अमिकों के हितों का संरक्षण, परस्पर सहयोग से संगठित कार्य करने की सुविधा, व्यावसायिक तथा विशिष्ट कौशल की शिक्षा की व्यवस्था तथा अन्य सुविधाएँ देना आवश्यक है; क्योंकि यदि कोई राष्ट्र अमिकों के मानवोचित सुधारों को अपनाने में असफल रहे, तो यह उन राष्ट्रों के पथ में, बड़ा वाधक होगा। जो अपने-अपने देशों में अमिकों की स्थिति में सुधार करना चाहते हैं।

इसलिए महान् शक्तिशाली राज्य न्याय, मानवता, तथा विश्व में स्थायी शान्ति-स्थापन की मावना से प्रेरित होकर निम्न-लिखित ( अन्तर्राष्ट्रीय अभिक-संघ ) की योजना को स्वीकार करते हैं।

इस भूमिका से यह स्रष्ट व्यक्त होता है कि श्रमिक-संघ का उद्देश्य विश्व में सामाजिक न्याय की स्थापना करना है। सामाजिक न्याय के बिना विश्व-शान्ति की श्राशा स्वप्न ; है इसलिए भूमिका में यह उल्लेख किया गथा है—'विश्व-शान्ति केवल उसी समय स्थापित हो सकती है, जब वह सामाजिक न्याय पर श्राश्रित हो।'

अन्तर्राष्ट्रीय अमिक-संघ की कार्य-पद्धित पर विचार करने से पूर्व यह आवश्यक है कि हम उसके सिद्धान्तों को मली प्रकार समक लें ; क्योंकि किसी संस्था की कार्य-प्रणाली को समक्तने के लिए उसके सिद्धान्तों का पूर्व ज्ञान अनिवार्य है। यहाँ हम वर्सेलीज की सन्धि से उन सिद्धान्तों, को उद्धृत करते हैं, जो अतीव महत्त्वपूर्ण हैं।

# राष्ट्र-संघ श्रार विश्व-शान्ति

#### श्रमिक-संघ के सिद्धान्त

१—सबसे अधिक महत्त्वंपूर्ण सिद्धान्त यह है कि मजदूरी को बाजार में क्रय-विक्रय की वस्तु न माना जाय।

२--- श्रमिकों श्रीर पूँजीपितयों को वैध उद्देश्यों के लिए संगठित संस्थाश्रों-द्वारा कार्य करने का अधिकार है।

३—अमिकों के पारिअमिक की दर इतनी पर्याप्त निश्चित की जाय, जो उनके देश-काल के अनुक्ल और उचित हों।

४—जिन देशों में श्रमिकों के लिए प्र घएटे का दिन श्रीर ४८ घएटों का सप्ताह नहीं माना जाता, उन देशों में ऐसा माने जाने का प्रयत्न किया जाय।

५—प्रतिसप्ताह में श्रमिकों को एक दिन का श्रवकाश दिया जाय श्रीर जिस देश में संभव हो, वहाँ वह दिन रविवार नियत कर दिया जाय।

६—बालकों से परिश्रम के कार्य लेना सर्वया बन्द कर दिया जाय, जिससे उनकी शिक्ता-प्राप्ति श्रीर शारीरिक विकास में बाघा न पड़े।

७—पुरुषों श्रौर स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक

—िजन देशों में कानून-द्वारा श्रमिकों के कार्य का जो ढंग निश्चय किया गया हो, वह श्रार्थिक दृष्टि से न्याय-संगत होना चाहिए।

६—प्रत्येक राष्ट्र श्रपने यहाँ ऐसा प्रबंध कर दे कि उपर्युक्त सिद्धान्तों का ठीक प्रकार से प्रयोग किया जाता है या नहीं—उसकी जाँच हुआ करे श्रीर उसमें स्त्रियाँ भी भाग लिया करे।

राष्ट्रों का यह मत नहीं है कि उपर्युक्त सिद्धान्त और प्रणाली

#### राष्ट्र-संघ

पूर्ण श्रीर श्रन्तिम है; परन्तु उनकी सम्मित में वे राष्ट्र-संघ की नीति का संचालन करने के लिए सर्वथा श्रनुकूल हैं। यदि वे उन श्रीद्यो-गिक देशों-द्वारा स्वीकार कर लिये गये, जो राष्ट्र-संघ के सदस्य हैं श्रीर उनको कियात्मक रूप में लाने के लिए उचित संरच्चण स्थिर किये गये, तो विश्व के श्रमिकों के लिए स्थायी रूप से उपकारी सिद्ध होंगे।

## श्रन्तर्राप्ट्रीय श्रमिक-संघ की रचना

सामान्यतया राष्ट्र-संव के समस्त सदस्य-राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय अभिक-संघ के सदस्य होते हैं। राष्ट्र-संघ की सदस्यता स्वीकार करने पर राष्ट्र श्रमिक-संघ का स्वतः सदस्य बन जाता है; परन्तु ऐसा कोई नियम नहीं है, जिसके कारण राष्ट्र-संघ के सदस्य राष्ट्रों के अतिरिक्त दूसरे राष्ट्रों को उसमें प्रतिनिधित्व न दिया जा सके। यद्यपि प्रारम्भ में जर्मनी राष्ट्र-संघ का सदस्य नहीं था; परन्तु वह शुरू से ही अमिक-संघ का सदस्य रहा है। जब ब्राजील ने राष्ट्र-संध से ब्रापना सम्बन्ध-विच्छेद कर दिया, तव भी वह अमिक-संघ का सदस्य बना रहा। अमिक-संघ श्रौर राष्ट्र संघ में अनेको समताएँ हैं; किन्तु उनकी विषमताएँ मी नगरय नहीं हैं। राष्ट्र-संघ विशुद्ध रूप में राष्ट्रीय सरकारों की संस्था है; परन्तु अमिक-संघ में केवल राष्ट्रों के शासन के प्रतिनिधि ही सिमलित नहीं हैं; प्रत्युत् प्रत्येक देश के श्रमिकों श्रीर धनिकों की संस्थाश्रों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित होते हैं। इनमें से दो सरकार के अपने प्रतिनिधि होते है स्रोर दो अमिकों स्रोर धनिकों की संस्थास्रों की स्रनुमति से सरकार-द्वारा नियुक्त होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक राष्ट्र के ४ प्रतिनिधि रहते हैं।

राष्ट्र-संघ में जो श्रसेम्बली का स्थान है, वही स्थान श्रन्तर्राष्ट्रीय

# राष्ट्र-संघ श्रीर विश्व-शान्ति

अमिक-संघ में अन्तर्राष्ट्रीय अमिक-परिषद् (Conference) का है। परिषद् का अधिवेशन प्रतिवर्ष जिनेवा में होता है।

श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक-संघ में ५६ राष्ट्र सम्मिलित हैं। वे श्रपने चार-चार प्रतिनिधि मेजते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय अमिक-परिषद् (f. L. Conference)

परिषद् का प्रमुख कार्य है, श्रमिकों के लिए नियम बनाना। परिषद् के सामने जो विचारणीय विषय श्रयवा कार्य-क्रम उपस्थित होते हैं, उन पर विचार-विनिमय के पश्चात् परिषद् प्रतिज्ञा (Convention) के द्वारा उनका निर्ण्य करती है। श्रमिक-परिषद् में सामान्यतया किसी निर्ण्य की स्वीकृति के लिए बहुमत का नियम ही व्यवहार में लाया जाता है; परन्तु ज प्रतिज्ञा या सिफारिश का विषय उपस्थित किया जाता है, तब उसकी स्वीकृति के लिए दो-तिहाई सम्मित श्रावश्यक होती है।

परिषद् में राष्ट्र-सघ की भॉति केवल दो भाषाएँ—श्रंशेज़ी श्रीर फ्रेच ही प्रयोग में श्राती हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिका (International Convention)

ऐसा कहा जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय-परिषद् एक व्यवस्थापिका है, जो अभिकों के लिए कानून (Laws) बनाती है; परन्तु यथार्थ में अभिक-परिषद् को व्यवस्थापिका (Logislative) के अधिकार प्राप्त नहीं हैं; क्योंकि जिस प्रकार राष्ट्र राजनीतिक विषयों में अपनी राष्ट्रीय प्रभुता और उसके अधिकारों की रचा का प्रयत्न करते हैं और इस प्रयत्न में उन्मत्त होकर राष्ट्र-संघ के आदेशों की उपेचा करते हैं, उसी प्रकार वे राष्ट्र अभिकों के विषय में भी अपने अधिकारों को किसी अन्तर्राष्ट्रीय-संस्था को सौंपने के लिए तैयार नहीं हैं।

#### राष्ट्र-संघ

श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक-परिषद् केवल प्रस्ताव स्वीकार कर सकती है, वह कानून नहीं बना सकती। वह सिफारिशें पास कर सकती है श्रौर विविध देशों से उनके पालन के लिए श्रनुरोध कर सकती है। वह कन्वेशन का डाप्ट तैयार कर सकती है, जिसे सदस्यों की सरकारें श्रपने राष्ट्रीय व्यवस्थापिका-द्वारा नियत श्रविध के मीतर कानून के रूप में पास कराने का भार लेती हैं।

परन्तु यदि किसी सरकार की व्यवस्थापिका Convention को स्वीकृत नहीं करती, वह उसे श्रस्वीकार कर सकती है। उस पर ऐसा कोई बन्धन नहीं है कि वह बाध्य होकर उसे स्वीकार कर ले।

यदि किसी सरकार के प्रतिनिधि ने श्रमिक-परिषद् में किसी प्रतिशा के पच्च में सम्मति दी है, तो भी उस सरकार की न्यवस्थापक-सभा चाहे तो श्रस्वीकार कर सकती है। इसमें उसे पूरी स्वतंत्रता है।

## अन्तर्राष्ट्रीय-श्रमिक-कार्याख्य (J. L, O)

इम श्रमिक-कार्यालय की तुलना राष्ट्र-संघ के स्थायी कार्यालय से कर सकते हैं। श्रमिक-कार्यालय जिनेवा में स्थायी रूप से स्थित है। यह कार्यालय एक ऐसे डायरेक्टर के नियंत्रण में कार्य-संनालन करता है, जो श्रमिक-संघ का प्रधान-मत्री मी होता है। इस संघ के सर्वप्रथम डायरेक्टर फास के भूतपूर्व सचिव श्रलवर्ट टामस थे। खेद है कि श्रापका देहान्त हो गया। जो विषय परिषद् में स्वीकार किये जाते हैं, उनको कार्य-रूप में परिणत करना इस कार्यालय का मुख्य ध्येय है।

कार्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति डायरेक्टर-द्वारा होती है। कार्यालय ऐसे विषयों की जाँच श्रीर खोज करता है, जिन्हें कार्य-समिति (Governing Body) विचारार्थ परिषद् के कार्यक्रम की सूची में रख देती है। कार्यालय उन विषयों के विशेषज्ञों की रिपोर्ट तैयार

# राष्ट्र-संघ श्रीर विश्व-शान्ति

कर तदनुसार सिफारिशों श्रीर प्रतिज्ञाश्रों के मसविदे तैयार करता है ।

श्रीमक-कार्यालय का यह भी कर्तव्य है कि वह संसार के समस्त देशों के श्रीमकों की परिस्थिति की जाँच करे श्रीर उनको लेखबद्ध कर प्रकाशित करे।

कार्यालय के निम्न-लिखित मुख्य कार्य हैं-

१—विविध सरकारों से पत्र-व्यवहार कर उन्हें परिषद् में सम्मिलित होने के लिए प्रेरणा करना। सिफारिशों और प्रतिज्ञाओं के मसविदे तैयार करना और विना विलम्ब किये उनको विविध-सरकारों-द्वारा स्वीकृत करा लेना।

२—अमिकों श्रीर घनिकों की श्रन्तर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय सामाजिक समस्यात्रों का निरीक्षण करना।

#### कार्य-समिति (Governing Body)

श्रीमक-संघ की कार्य-समिति (Governing Body) एक सबसे प्रमुख संस्था है। इसकी द्वलना राष्ट्र-संघ की कौंसिल से की जा सकती है। जिस प्रकार राष्ट्र-संघ की कौंसिल में, उसके मौलिक सिद्धान्तों के विपरीत, बड़े-बड़े राष्ट्रों को स्थायी सहायता प्रदान की गई है, उसी प्रकार श्रीमक-संय की Governing Body में कुछ देशों को स्थायी सदस्य बनाया गया है। स्थायी सहायता प्रदान करते समय उन देशों के श्रीद्योगिक महत्त्व पर विचार किया गया है; परन्तु कौंसिल में स्थायी-सहायता प्रदान करते समय केवल राजनीतिक-महत्त्व को श्रीश्रीय दिया गया है।

Governing Body में २४ सदस्य हैं १२ सदस्य। अमिक-

<sup>•</sup> इन अध्याय के समाप्त कर देने के बाद हमें यह सूचना प्राप्त हुई है कि अन्त-र्श्यू-अभिक-सध की कार्थ-समिति के सदस्य २४ से बढ़ाकर ३२ कर दिये गये हैं।

#### राष्ट्र-संघ

संघ के अभिकों श्रीर घनिकों के वर्गों-द्वारा समान संख्या में जुने जाते हैं। शेष १२ सदस्य सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं। इन पिछले १२ सदस्यों में से ८ स्थान श्रय्रगण्य श्रीद्योगिक देशों के लिए सुरिच्चत हैं। निम्न-लिखित ८ सदस्य स्थायी सदस्य हैं—

१—बेलिज्यम २—फ्रान्स ३—जर्मनी ४—ग्रेट-ब्रिटेन ५—इटली ६—जापान ७—कनाडा ८—भारतवर्ष ।

कार्य-समिति अपने कार्मकाल (तीन वर्ष के लिए) एक प्रधान नियुक्त करती है। गवनिंग बॉडी का अधिवेशन मितमास होता है। यही संस्था अमिक-कार्यालय के डायरेक्टर की नियुक्ति करती है। डाय-रेक्टर अपनी रिपोर्ट कार्य-समिति के पास मेजता है। कार्य-समिति कार्या-लय के वजट को स्वीकार करती है। अमिक-संघ के कार्यों में सहायक कमीशनों की नियुक्ति भी कार्य-समिति-द्वारा होती है।

इनके अतिरिक्त अमिक-कार्यालय में अनेकों विभाग हैं। कतिपय स्थायी व अस्थायी कमीशन व समितियाँ भी हैं, जिनके विवरण की यहाँ आवश्यकता नहीं है।

हमने यहाँ श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक-संघ की रूप-रेखा इस उद्देश्य से दी है कि हमारे पाठक राष्ट्र-संघ की विश्व-शांति के लिए प्रयत्नशील संस्या का परिचय प्राप्त कर लें।

# द्वितीय भाग

# विश्व-शान्ति

# पहला ऋध्याय

# राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता

# १-राष्ट्र ओर राष्ट्रीयता क्या है १

इस भाग में इम अन्तर्राष्ट्रीय-शान्ति पर विचार करना चाहते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति क्या है ! क्या विश्व-शान्ति केवल-मात्र आदर्श है अथवा यथार्थ तथ्य है ! विश्व-शान्ति की प्राप्ति में कौन-कौन-सी वाधार्य है ! वाधाओं का निराकरण कैसे किया जा सकता है ! विश्व-शान्ति के साधन क्या है ! क्या राष्ट्र-संघ अपने वर्तमान स्वरूप में, विश्व में शान्ति स्थापित करने योग्य है ! उसकी विफलता के मौलिक कारण क्या है ! इन सभी महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करने का इम प्रयक्त करेंगे ।

विश्व-शान्ति, श्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की समस्या पर विचार करने से पूर्व हमें राष्ट्र श्रीर राष्ट्रीयता के स्वरूप पर विचार कर लेना उचित

# राष्ट्र-संग्र और विश्व-शान्ति

होगा। क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना में राष्ट्रीयता का सिववेश है। वर्तमान युग में राष्ट्र और राष्ट्रीयता, राजनीति के चेत्र में सबसे अधिक शक्तिपद तत्त्र हैं।

जब हम राष्ट्र (Nation) शब्द का सम्बोधन करते हैं, तो हमारे अन्दर अनेकों भावों का एक साथ उदय होता है। राजनीति-विशारदों ने राष्ट्र का तान्त्रिक विवेचन किया है। संचेप में राष्ट्र न जाति (Race) ही है और न राज्य (State) ही। राष्ट्र, राज्य, और जाति इन तीनों में विशाल अन्तर है। हम इस स्थान पर इस अन्तर पर अकाश डालना उचित नहीं समक्तते। केवल राष्ट्र के स्वरूप को समकाना ही इमारा अभिप्राय है।

राष्ट्र उस जन-समूह का नाम है, जो अपने-आपको स्वाभाविक रूप से एक सूत्र में बंधा हुआ अनुभूत करता है। जिन शृंखलाओं में वह बंधा होता है, वे इतनी मजबूत होती हैं कि जिनके प्रभाव से वे परस्पर आनन्दपूर्वक अपना जीवन मोग सकते हैं। जब इन शृह्खलाओं को तोड़ दिया जाता है, तो वह समस्त जन-समूह घोर असन्तोष का अनुमव करता है।

इस जन-समूह को एक सूत्र में बॉधनेवाले बन्धन कीनसे हैं। राष्ट्र का सबसे प्रमुख और आवश्यक तस्त्र है—जातीय एकता ( Racial Unity )। यद्यपि जातीय विशुद्धता और एकता को राष्ट्र का आवश्यक अंग माना गया है; परन्तु विचार करने पर यह जात होता है कि विश्व में जातीय-पवित्रता ( Purity of Race) का दावा सर्वथा निर्मूल है। आज संसार की कोई जाति अपनी पवित्रता को थिद्ध नहीं कर सकती; क्योंकि रक्त की विशुद्धता का हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। हाँ, हमारे पास ऐसे अनेकों प्रमाण हैं, जिनसे यह थिद्ध होता है कि जातियों का मिश्रण प्राचीन समय से होता आया है।

#### विद्व-शान्ति

इस सत्य को स्वीकार कर लेने पर भी राष्ट्र के श्रस्तित्व के लिए जातीय-एकता को किसी श्रंश में मानना पड़ेगा। यदि श्रन्तर्जातीय विवाह एवं श्रन्य साधनों-द्वारा विभिन्न जातियों ने श्रपने मेद-भाव को दूर कर सामंजस्य श्रोर एकता स्थापित कर ली, तो यह निश्चय है, कि उनमें राष्ट्रीय-जाग्रति का उदय हो जायगा।

राष्ट्र का दूसरा श्रावश्यक तत्त्व है एक सीमित भू-खंड (Territory)। श्राज इस तत्त्व ने विकसित होकर कैसा मयंकर रूप घारण कर लिया है। यह किसी से छिपा नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र इतना स्वार्थों बन गया है, कि वह श्रपने देश के हित के लिए संसार के श्रान्य-राष्ट्रों का रक्त-शोषण कर श्रपनी राष्ट्रय-विस्तार की लिप्सा के वशीभूत हो तायडव न्हत्य कर रहा है। मातु-भूमि के प्रेम में, मदमत्त बनकर देश-भिक्त के नाम पर संसार की श्रशक्त जातियों को कुचला जा रहा है। यहूदी संसार के किसी, भू-खयड विशेष के स्वामी नहीं हैं, वे समस्त राष्ट्रों में विखरे हुए हैं। उनमें राष्ट्र के सब तत्त्वों का समावेश है; पर श्राज वे किसी भूमि के स्वामी, न होने के कारण राजनीतिक भाषा में राष्ट्र नहीं; इसीलिए वे सबसे श्रिषक समृद्धिशाली पूँजीपति होते हुए भी वन्य जातियों की माँति संसार में ग्रह-हीन भ्रमण्कारी हैं।

भाषा की एकता राष्ट्र-निर्माण में एक प्रवल साधन है। यह तत्त्व महत्त्वपूर्ण होने पर भी राष्ट्रीयता के लिए अनिवाय नहीं है। भाषा ही एक अमोध साधन है, जिसके द्वारा विभिन्न जातियों में एकता का उदय हो सकता है। राष्ट्र को संगठित करने में माषा का स्थान अधिक महत्त्वपूर्ण रहा है; परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है, माषा की एकता ही राष्ट्र को जन्म देती है अथवा माषा-विविधता राष्ट्रीयता में वाधक है। अमेरिका-निवासी ऑगरेजी-माषा का प्रयोग करते हैं; पर अमेरिका

## राष्ट्र-संघ श्रीर विश्व-शान्ति

एक प्रथक् राष्ट्र है। स्वीटज़रलैएड एक राष्ट्र है तथा.पे वहाँ उसकी कोई एक भाषा नहीं है।

राष्ट्र-विभाग में घार्मिक-एकता भी एक तत्त्व है; पर यह श्रावश्यक नहीं है। समान श्रार्थिक हित श्रीर विदेशी शासन का नियंत्रण भी राष्ट्र-निर्माण में सहायक हैं। जब कोई जन-समुदाय विदेशी-शासन के श्रमानवीय श्रीर कर श्रद्धाचारों से उत्पीड़ित हो जाता है श्रीर श्रत्याचार के सहने की शक्ति का विनाश हो जाता है, तब उसमें प्रतिक्रिश के फल-स्वरूप एक मत से विदेशी-शासन के विरुद्ध विद्रोह की भावना प्रवलता से प्रादुर्भुत हो जाती है। भारत में राष्ट्रीय-जागरण का जो हश्य दिखलाई पड़ता है, उसका कारण भी मारत में व्रिटिश शासन की दमन नीति है।

इन सब तत्त्रों में प्रमुख तत्त्व है—एक परम्परागत इतिहास । यह तत्त्व केवल महत्त्वपूर्ण ही नहीं, श्रनिवार्य भी है। इसके श्रभाव में राष्ट्र की कल्पना संभव नहीं । श्रतीत की विजय की स्मृतियाँ, सार्वजनिक संकट की श्रनुभ्तियाँ श्रमर शहीदों श्रोर देशमक्तों की वीर-गाथाएँ जिस साहित्य में संग्रहीत होती हैं, उसके द्वारा समाज में श्रात्म-गौरव श्रीर श्रात्म-सम्मान के माव पैदा होते हैं। ये ही राष्ट्र की मूल्यवान् सम्पत्ति हैं।

Heroic achievements, agonies heroically enduted, these are the sublime food by which the spirit of nationhood is nourished, from these are born 'the sacred and imperishable traditions that make the soul of nations \*

<sup>\*</sup> Nationalism and Internationalism By prof. Rameay Muir p. 43 (1919)

#### विश्व-शान्ति

राष्ट्रीयता एक भावना है, जिसकी कुछ शब्दों में परिमाषा करना किठन है। राष्ट्रीयता की भावना में कितना विकास श्रीर परिवर्तन हुआ है, यह जानना सहज है। राज्य (State) ने जातीयता को प्रश्रय देकर राष्ट्रीयता को कितना दूषित श्रीर उग्र बना दिया है। जर्मनी का वर्तमान नाजी-श्रान्दोलन उग्र श्रीर दूषित 'राष्ट्रीयता का मूर्तिमान उदाहरण है। श्राज वही देश राष्ट्र कहलाने का श्रीधकारी माना जाता है, जो श्रपने उग्र राष्ट्रीयता के मद में उन्मत्त होकर दूसरे देश को हथियाने के लिए ससार में श्रपना श्रातंक जमा सकता है। श्राज राष्ट्रीयता की भावना जातीयता में बदल गई है। यह विश्व-शान्ति के लिए बड़ा खतरा है; इसलिए हम विश्वर रूप में वर्तमान युग की राष्ट्रीयता पर भी विचार कर लेना चाहते हैं।

# (२) वर्तमान संक्रचित राष्ट्रीयता

The time is fast approaching when to call a man patriot will be the deepest insult you can offer him. Patriotism now means advocating plunder in the interest of the privileged classes of the particular State System into which we have happened to be born.

-Tolstoy.

श्राज श्रिखल विश्व में राष्ट्रीयता का मैरव नाद गूँज रहा है।
राष्ट्रीयता ने संसार में ऐसा विकट संकट उपस्थित कर दिया है कि
मानव श्रपने बन्धु के रक्त की पिपासा के लिए व्यग्न हो उठा है। देशभक्ति के नाम पर दूसरों की स्वाधीनता का श्रपहरण राष्ट्रीयता माना
जाता है। यदि श्रापको संकुचित उम्र देश-भक्ति के मत्यन्त दर्शन
करने हों, तो श्राप हिटलर, मुसोलिनी श्रीर जापान की साम्राज्यवादी
मनोवृत्तियों का श्रध्ययन करें। जर्मनी सदैव जातीयता का कट्टर

# राष्ट्र-संघ और विश्व-शान्ति

पुजारी रहा है। वह अतीत समय से विश्व-साम्राज्य के खप्न देखता है। वह अन्य राष्ट्रों को अपने सामने अष्ठ और समृद्धिशाली देख नहीं सकता। यही कारण है कि वह अन्तर्राष्ट्रीयता से दूर रहा है। जर्मनी के प्रसिद्ध नेता Trietschke ने अपने 'पॉलीटिक' नामक निवन्ध में जिन राजनीतिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है, वे महा दूषित और पाशविक प्रवृत्ति के स्चक हैं।

'ट्रीटस्के के अनुसार राज्य का तस्त्र न्याय नहीं, शक्ति है। और उसकी शक्ति का विस्तार ही राज्य का सर्व अष्ठ नैतिक कर्त्तंव्य है। विश्व में राज्य ही सबसे महान चीज है। यही उचितान चित का जनक है। राज्य पर कोई नैतिक नियन्त्रण नहीं। इस भूमि पर कोई ऐसी शक्ति नहीं है, जो राज्य को बन्धन में डाल सके। अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता कोई चीज नहीं है; क्योंकि शक्ति के बिना नैतिकता का कोई मूल्य नहीं। और राज्य के बाहर शक्ति कहाँ है श राज्यों में परस्पर निवटार का साधन युद्ध है। युद्ध मानवता के लिए देवी उपचार है, जिसके द्वारा सबल और योग्य राज्य दूसरे पर अपनी उच्चता और अष्ठता की छाप लगा सकता है। राज्य का यह परम कर्त्तंव्य है कि वह युद्ध के प्रत्येक अवसर का उपयोग करें। अपनी शक्ति का विस्तार करे। भ

टॉल्स्टाय ने लिखा है—'हमारी याद की बात है कि जर्मनी के शासकों ने श्रपनी प्रजा को संकुचित देश-भक्ति के मद से इतना मत्त कर दिया कि वहाँ श्रनिवार्य सैनिक भरती का कान्त्र जनता की हर्ष-ध्वनि के साथ पास हो गया। पुत्रों, पितात्रों,

<sup>\*</sup> Nationalism & Internationalism By Ramsay Muir p. 227-228 (1919)

#### विदव-शान्ति

पितयों, विद्वानों श्रीर धर्मात्माश्रों को नर-संहार करने की विधिवत् शिक्षां दी जाने लगी। ये सब श्रपने श्रफ्तरों के श्राज्ञाकारों सेवक बन गये श्रीर उन्हें सदैव तैयार रहना पड़ा कि श्राज्ञा मिलते ही चाहे जो भी हो, उसे मार डालें। वक्षील उद्धत विल्हेम द्वितीय के उन्हें पीड़ित श्रीर दिलत देशों के श्रधिवासियों, श्रपने स्वत्वों के लिए लड़नेवाले स्वदेशी श्रमिकों इतना ही नहीं; विलक्ष श्रपने माता-पिताश्रों को गोली से मार देने में किन्तु—यदि न करनी चाहिए।

निस्संदेह इस प्रकार की सैनिकवादी राष्ट्रीयता से कुछ श्रंश में विजेता राष्ट्र श्रपने को 'उन्नत' श्रौर शक्तिशाली बना सकता है; पर इससे संसार में श्रराजकता को पूर्ण विकास का अवसर मिलता है। उन्नीसवीं शताब्दी में यूरोप मे इस श्रराजकता पूर्ण स्वार्थान्धी राष्ट्री-यताकी वड़ी शक्तिशाली लहर आई, जिसने एशिया श्रौर श्रफ्रीका के राष्ट्री को जलमग्न कर दिया। यथार्थ में यह यूरोपीय राष्ट्रीयता इन-प्रायद्वीपों के लिए प्रलयंकर सिद्ध हुई। विश्व-विख्यात् दार्शनिक Bertrand Russel ने यूरोप की इस वर्षरता का कैसा उपयुक्त चित्र खींचा है —

'पाश्चात्य देशों में सव स्कूलों में यही बतलाया जाता है कि उनका मुख्य धर्म उस राष्ट्र के प्रति क्या है, जिसके वे नागरिक हैं और यह राष्ट्र धर्म राष्ट्र के नियमों के पालन करने में है। छात्र कभी इस विषय-में शंका न कर बैठें; इसलिए उन्हे मूठा इतिहास, असत्य राजनीति और अमपूर्ण अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता है। उन्हें दूसरे राष्ट्रों के दोष बतलाये जाते हैं; पर उनका अपना राष्ट्र जितना अन्याय—अत्याचार करे, उसकी उन्हें लेश-मात्र स्चना नहीं दी जाती। उन्हें बहकाया जाता है कि 'स्वदेश' जिन-जिन युद्धों में भाग लेता है, वे आत्म-रक्षा के लिए लड़े जाते हैं और अन्य-राष्ट्रों के विषय में कहा जाता है कि वे अकारण आक्रमण करते हैं। जब उनका देश दूसरे देशों को जीत कर अपने में मिलाता

## राष्ट्र-संघ श्रीर विश्व-शान्ति

है, तो उन्हें वतलाया जाता है कि वहाँ हम अपनी उच्च संस्कृति का प्रचार करना चाहते हैं; अथवा ईसाई-मत का प्रचार करना हमारा धर्म है। हम वहाँ शराबखोरी वन्द करना चाहते हैं, इत्यादि। स्कृलों के बालकों को सिखलाया जाता है कि अन्य देश धर्म और नीति का निरादर करते हैं। सत्य बात यह है कि एक शक्तिशाली राष्ट्र दूसरे दुवल राष्ट्र पर अपनी सेना के बल पर अधिक-से-अधिक अत्याचार करता है।

यदि ऐसी दुनींति के कारण संसार में विश्वव्यापी अराजकता का उदय हो, तो आश्चर्य ही क्या है ! अन्तर्राष्ट्रीय-जगत् में यह अराजकता किसी राष्ट्र की अराजकता से कम मयंकर और विनाशकारी नहीं है । जिस मकार किसी राष्ट्र में अराजकता, विष्त्रव, या हिंसात्मक कान्ति के कारण नागरिकों का जीवन संकट में पड़ जाता है, उसी मकार हस नीति के फल-स्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय-केत्र में ऐसी उथल-पुथल मच जाती है कि कोई भी राष्ट्र सुख-समृद्धि से नहीं रह सकता ; पर अत्यन्त आश्चर्य की बात है कि जब किसी राष्ट्र की कोई शान्ति-पिय लोक-हित-कारी विभूति राष्ट्रीयता के पापों का मंडाफोड़ करती है, तो उसे राज-द्रोही कहकर कारागार में बन्दी बना दिया जाता है । विगत यूरोपीय महायुद्ध को रोकने में जिन-जिन मानवोपकारी महायुद्ध को रोकने में जिन-जिन मानवोपकारी महायुद्ध के नेकवाद का शिकार बनना पड़ा।

वर्तमान समय में यूरोप में हिटलर ने जर्मनी पर जैसा आतंक दाल रखा है, वह तो भयावह होने के साथ ही यूरोप की सम्यता के लिए घातक है। एक विद्वान् लेखक ने हाल में जर्मनी में यात्रा की। हिटलर राज्य में अपनी आँखों से जो दशा देखी, उसका योग्य लेखक ने अपने एक लेख में वर्णन किया है—

#### विश्वं-शान्ति

'जब कभी मैं हिटलर-वादी जर्मनों से मिलता था; मुक्ते वे छोटे दिल के, तर्क रहित, बुद्धि-विहीन, बात-वात में हिचकनेवाले प्रतीत होते थे। ये ऐसे लोग हैं, जो देश के किसी दूसरे दल से सहयोग नहीं चाहते। इनके अन्दर बीसवीं शताब्दी के विज्ञान व विद्या के युग में जर्मन व नार्डिक लोगों का मूठा अभिमान, यहूदियों व विदेशियों—लासकर 'रंगीन अनायों' के प्रति कट्टर नफरत है। ये इतिहास के अनुभवों से सबक सीखने को तैयार नहीं। इसके अतिरिक्त जर्मनों में यह बड़ा दुर्गुण है कि वे चुपचाप हमारे राजाओं की प्रजा की तरह सब अन्यायों व संकटों को धैर्य-पूर्वक बिना किसी विरोध के बद्दित करते रहते हैं। नात्सियों (Nazy) में अर्थ-विहीन उत्साह, और पाश-विकता का विचित्र समिलन हुआ है।'

'.....जर्मन जानते हैं कि श्राक्रमण एवं युद्ध का रक्त उनकी नसों में प्रवाहित हो रहा है। निरंकुश ताकत के ऐसे पुजारी जर्मनी में सदा रहते श्राये हैं।.....हिटलर ने केवल भोजन श्रीर रोजगार का ही वादा नहीं किया है; बल्कि बड़ी चालाकी के साथ उसने श्रपने श्रान्दोलन को सैनिकपन का स्वांग भी दे दिया है। जर्मनी की हर गली में किसी भी पंसारी की दुकान पर श्राप नाजी मंडे खिलोनों की नाज़ी सेना, पिस्तौल हैयडल पर स्वस्तिका कि चिह्न के साथ ऐसे-ऐसे युद्ध-कारी पोस्ट-कार्ड, जिनपर—'जर्मन राजतंत्र की श्रोर' 'ईश्वर सबसे बलवान फौज के साथ है', 'सजीव मोरचा' श्राद्ध शब्द लिखे रहते हैं। वर्दीधारी, भोंह चढ़ाये हुए, हथियारों, मगडों व ढालों से लैस सैनिकों की तस्वीरों के नीचे छपे हुए पायँगे।' #

<sup>\* &#</sup>x27;महायुद्ध के बाद जर्मन जाति और उस पर हिटलर का प्रभाव' लेखक, श्री बालकृष्ण गुप्त 'विश्वमित्र' मासिक (कलकत्ता ) फरवरी १६२४ ई ।

# राष्ट्र-संघ श्रीर विश्व-शान्ति

इस वर्णन से आप यह सहज अनुमान कर सकते हैं कि जर्मनी का अधिनायक राष्ट्रपति हिट्लर राष्ट्रीयता के नाम पर जर्मन-राष्ट्र की देश-भक्ति को जाग्रत कर किस तत्परता, एकाग्रता और आतंक के साथ सैनिकवाद का प्रचार कर रहा है। जर्मनी के सैनिकवाद को उसकी जातीयता से बड़ा प्रोत्साहन मिल रहा है। हिटलर-राज में इस समय जातीयता के आधार पर जर्मन जाति को उत्तेजित कर उसे विदेशियों के प्रति घृणा की शिक्ता दो जा रही है। जर्मनी में रंगीन जातियों के प्रति विद्रोह की श्राग्न मड़कती जा रही है। जर्मनी के न्याय-सन्ति हरके मिल ने नाजी दर्श विधान' (Nazy Penal Code) तैयार कर प्रकाशित कराया है। समस्त दर्शन विधान का तात्पर्य, सन्तेप में, यह है कि जर्मन जाति की उन्नति का मृलमंत्र है श्रापने जातीय रक्त की विशुद्धता है। इसी दर्शान्ति की भूमिका में लिखा है—

'इतिहास बतलाता है कि भिन्न-भिन्न जातियों का समिश्रण देश को श्रवनित की श्रोर ले जाता है।.....पशु-जगत् में दृष्टिपात करने से यह साफ मालूम होता है कि वे श्रपनी जाति की रज्ञा के लिए दूसरी जातिवालों से वैवाहिक सम्बन्ध नहीं करते।'

वर्णसंकर जमन जाति श्राज विश्व में श्रपनी रक्त-विशुद्धता की धीषणा कर श्रातंक ढालना चाहती है। क्या वह यह भूल गई कि उसकी उत्पत्ति फ्रेन्च, पोल, बोहेमिया श्रादि जातियों के मिश्रण से हुई है! इसी दराड-विधान में श्रागे लिखा है—

'जाति-द्रोइ का घोर दगड उस व्यक्ति को दिया जायगा, जो विजा-तियों से यौन-सम्बन्ध (Sexual Intercourse) स्थापित करेगा। यह दगड नर-नारी दोनों को समान भाव से मिलेगा।'

'यदि कोई दम्पति-युगल ऐसे उपायों को काम में लावे, जो गर्म-धारण को रोकते हैं, तो भी पूरा दश्ड भिलेगा। जब कोई पद्म विजातीय

#### विश्व-शांन्ति

होने पर जर्मन होने का दावा करेगा, तब यह अपराध और भी अधिक वढ़ जायगा।

'जो जर्मन निर्लंडज होकर रंगीन जातियों (Coloured Races) से मिलेगा, उनसे अपनी घनिष्टता दिखलायेगा और इस प्रकार जनता के सुकूमार मानों को चोट पहुँचायेगा वह अपनी जाति की प्रतिष्ठा में कलंक लगायेगा। उसको सबसे कठिन दयड दिया जायगा।'

जर्मनी का वर्तमान नाज़ी-शासन अपनी राष्ट्रीयता के गर्व में एशिया के राष्ट्रों को जंगली और असम्य सममता है। वह नहीं चाहता कि एशियायी राष्ट्र स्वतन्त्र बने। कुछ समय पहले नाज़ी-दल के नेता हाँ० रुजेनवर्ग ने लन्दन में 'ग्रेट-ब्रिटेन, भारतवर्ष और यहूदी अर्थचक' नामक अपनी एक पुस्तक विवरण की। उसमें भारत के प्रति नाज़ी-नीति का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। डाँ० रुजेनवर्ग भारतीयों के अधः-पतन पर लिखते हैं—

'श्रग्रेजों के भारत से संबन्ध-विच्छेद करने पर हिन्दू-मुसलमानों में मगड़ा शुरू हो जायगा; श्रगर मान भी लें कि ब्रिटेन के प्रति भारत की कुछ शिकायतें ठीक हैं, तो भी उसके विना भारत में वर्वर युग से भी अधिक रक्त-पात होने लगेगा। भारत को किसी बड़े शासक की श्रावश्यकता है; इसलिए हमें जर्मनों को भारत में ब्रिटिश-शासन का समर्थन जातीय दृष्टि-कोण से भी करना चाहिए श्रीर जर्मन दृष्टि-कोण से भी। प्राचीन भारत श्रीर श्राधुनिक दार्शनिकों का आदर करते हुए भी हमें स्पष्टतः अप्रेजों का साथ देना चाहिए। भारत को श्रीपनिवे शक स्वराज्य (Dominion Status) देकर ब्रिटिश-भ्रातृत्व-मंडल

 <sup>⇒</sup> नाजी दयड-विधान के अपयुक्त अवतरण औ॰ डी॰ की॰ अग्रिहोत्री के एक
 लेख से 'लिये गये हैं।

# राष्ट्र-संघ श्रीर विश्व-शान्ति

(British Commonwealth of Nations) में मिलाने की योजना का हमें विरोध करना चाहिए; क्योंकि इससे—गोरी जातियों का उन्मूलन हो जायगा। ब्रिटेन को स्वयं अपने हित के लिए श्रीर गोरी जातियों की मज़ाई के लिए भी हरगिज न मुकना चाहिए।

हाल में हिटलर के नाजी-शासन ने जर्मनी के प्रवासी यहूदियों का जर्मनी से निष्कासन कर अपनी नीति को व्यावहारिक रूप दिया है। जर्मनी में यहूदियों पर कैसे-कैसे रोमांचकारी श्रीर वर्वरता-पूर्या श्रत्याचार किये गये, यह पाठकों ने समाचार पत्रों में पढ़ा ही होगा । संसार के सबसे बड़े वैज्ञानिक आइन्स्टाइन की सम्पत्ति जब्त कर उन्हे जर्मनी से देश-निकाला दिया गया। क्यों ! वह यहूदी हैं। श्राज जर्मनी गर्वोन्मत्त होकर कैसा अनाचार कर रहा है। जर्मनी को अपने लौह-हृदय पर यह श्रंकित कर लेना चाहिए कि इस हिटलर-शाही का श्रन्तिम परिणाम जर्मनी के लिए श्रात्मधाती होगा। यह हिटलर-शाही जर्मनी की रही-सही सम्यता का नाश कर देगी श्रीर संसार के इतिहास से जर्मनी का नाम मिट जायगा। जर्मनी के नाज़ी यहूदियों की गणना रंगीन जातियों में करते हैं; श्रतः वे श्रपने देश में इन रंगीन यहूदियों को क्यों बसने दे ! लन्दन के Daily Express पत्र के बर्लिन-स्थिति सवाददाता ने जर्मनी में घूम - फिरकर यहूदियों की रिथति के विषय में एक लेख प्रकाशित किया है। उस लेख का सारांश यह है-

'श्रव जर्मनी में पाँच लाख यहूदी हैं; एक लाख यहूदी जर्मनी से निकाल दिये गये। ५०००० यहूदी फिलिस्तान में श्रीर ४०००० यूरोप के दूसरे देशों में बस गये हैं। नाजी की दृष्टि में यहूदी रंगीन जातियों में से हैं। उन्हें यह श्राज्ञा है कि वे किसी जर्मन व ईसाई से विवाह या यौन-सम्बन्ध नहीं कर सकते। यदि कोई जर्मन नर-नारी यहूदी से

#### विश्व-शान्ति

विवाह-सम्बन्ध कर लेते हैं, तो उसकी सम्यत्ति जन्त कर लो जाती है। विवेरिया में यहूदियों को सार्वजनिक स्थानों में स्नान करने का निषेध है। यहूदियों की दूकानों से कोई जर्मन कपड़े नहीं खरीदता। उनके सिनेमा-एहों में जर्मनों को जाने से रोका जाता है। अनेकों यहूदियों की प्रतिदिन हत्या के समाचार सुने जाते हैं। कोई न्यक्ति भय के कारण हत्याओं के समाचार ठीक-ठीक नहीं बतलाते।

जर्मनी के अधिनायक हिटलर ने अपनी Mein Kempt (My Battle) 'मेरा संघर्ष' नामक पुस्तक में अपने विद्यान्तों का प्रति-पादन किया है। पाठकों की ज्ञान-वृद्धि के लिए तथा उसके जातीयवाद को ठीक प्रकार समक्तने के लिए, यहाँ कुछ अवतरण देते हैं—

'पहले हमें युद्ध करना चाहिए, पीछे कदाचित् शान्ति देखी जायगी।'--( जर्मनी संस्करण पृ० ३१४ )

'जर्मनी में शक्ति-सस्थापन के लिए इमारे सामने यह प्रश्न नहीं है कि जिस प्रकार शस्त्रास्त्र तैयार किये जाय, प्रश्न यह है कि लोगों में शस्त्रास्त्र धारण करने की भावना कैसे उत्पन्न की जाय। जब भावना लोगों में प्रमुख स्थान प्राप्त कर लेगी, तब इच्छा-शक्ति ऐसे अनेक तरीके निकाल लेती है जिससे इरएक विचार से इरएक अस्त्र हाथ में आ जाता है।'—( पृष्ठ ३६१)

'ऐसे राष्ट्रीय साम्यवादी आन्दोलन को धिकार है, जो केवल' विरोध पर निर्भर रहता है। और लड़ाई की तैयारी नहीं करता।'—( पृ० ७१२ )

इन अवतरणों से पाठक यह सहज ही जान सकते हैं कि जर्मनी का नाजी-शासन अपनी उम्र राष्ट्रीयता के मद में युद्ध की ओर जा रहा है।

- फासिस्ट इटली भी जर्मनी से कम उम्र राष्ट्रीयता का पुजारी नहीं

# राष्ट्र-संघ श्रीर विश्व-शाान्त

है। श्राज यूरोप में इटली का सबसे श्रिषक श्रातंक है। मुसोलिनी ने उसे एक उम्र सैनिकवादी राष्ट्र बना दिया है। हाल में फासिस्टों की एक नवीन प्रार्थना तैयार की गई है। उस प्रार्थना के 'श्रवलोकन से श्राप उनके सैनिकवाद का पूरा परिचय पा सकेंगे।

'हे परमात्मन् ! त् सब अमि शिखाओं का उद्दीपक है। 'मेरे इदय में भी इटली की भक्ति की अमि-शिखा प्रदीत कर। मेरी पुस्तकों में सद्बुद्धि पूर्ण विचार श्रीर मेरे शस्त्र में अपनी प्रेरणा जाएत कर।

सड़क पर, समुद्र तट में, वनस्थली के बीच श्रीर लीविया की श्रीर जो कभी रोम के श्रधीन या, मेरी तीत्र दृष्टि रहे।'

इटली के डिक्टेटर Benito Mussolini ने श्रॅगरेजी पत्र
Political quarterly में 'इटली के जीवन के लिए नवीन पत्र'
शीर्षक एक लेख में श्रपने सिद्धान्त फासिस्टवाद की व्याख्या की है।
श्राप लिखते हैं—

'Fascism, the more it considers and observes the future and the development of humanity quite apart from political considerations of the movement believes neither in the possibility nor the utility of perpetual peace.....

Fascism repudiates any universal embrace, and in order to live worthily in the community of civilized peoples watches its contemporaries with vigilant eyes.....

For fascism the growth of empire, that is 'to 'say the expansion of nation, is an essential manifestation of vitality and its 'opposite a sign of decadence. Peo-

#### विश्व-शान्ति

ples which are rising or rising again after a period-of decadence, are always imperialists. \*

इन तीन श्रवतरणों में मुसोलिनी का सिद्धान्त बहुत ही स्पष्ट रूप से निहित है।

फालिस्टवाद-(१) स्थायी शान्ति मे विश्वास नहीं करता।

- (२) विश्व-सामंजस्य श्रीर विश्व-सहयोग को स्वीकार नहीं करता।
- (३) स्वराष्ट्र के श्रम्युदय के लिए साम्राज्य के विस्तार में विश्वास करता है।

प्रत्येक उन्नति-शील राष्ट्र को साम्राज्यवादी वनना पड़ता है; इसिलिए फासिस्टवाद में श्रान्तर्राष्ट्रीयता के लिए कोई स्थान नहीं है। जो स्थायी शान्ति में श्रास्था नहीं रखता, वह राष्ट्र-संघ के विश्व-शान्ति के सिद्धान्त का कैसे समर्थन कर सकता है ! यही कारण है कि: इटली न्याय को त्यागकर शक्ति की पूजा में तन्मय हो रहा है। वह, निर्वल राष्ट्रों को हथिया कर साम्राज्य-विस्तार की चिंता में है।

दिवाणी-अमेरिका में जर्मनी की माँति उम देश-भक्ति अपनी चरम-सीमा को पहुँच चुकी है। दिवाण अमेरिकावासी अपनी राष्ट्रीयता को मानवता से बहुत उच्च स्थान देते हैं; इस्र हिए आज अमेरिका-में इबसियों पर बड़े पाश्चिक और रोमांचकारी अत्याचार किये जाते हैं †

संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका भी संकुचित राष्ट्रीयता का शिकार है। उसका 'मुनरो सिद्धान्त' (Munroe Doctrine) उम्र और संकुचित राष्ट्री-्यता का ज्वलन्त नमूना है। एशियावासियों के सम्बन्ध मे उसके प्रवास-सम्बन्धी-कानून (Immigration Laws) काले क्रानून हैं। सब

<sup>\*</sup> Vide the League (Allahabad) March 17,1984.

<sup>†</sup> देखिये 'विश्वमित्र' मासिक-पत्र (कलकत्ता) नवम्बर १६३४ लेख, 'अमेरिका के सम्य इब सियों पर असभ्य गोरों का उत्पोडन ।'

# राष्ट्र-संघ श्रोर विश्व-शान्ति

राष्ट्रों को स्वतंत्र श्रीर जनतंत्रवादी देखनेवाला श्रमेरिका श्राज एशिया-वािवयों को श्रन्तर्राष्ट्रीय-संधार में 'श्रह्नुत' मानता है। फिलीप्पाइन द्रीप-समूह को परतंत्रता की वेड़ियों में जकड़े रखना कहाँ का जनतंत्रवाद का श्रादशं है! यद्यपि श्रमेरिका सैद्धांतिक रूप से श्रपने को विश्व-संस्कृति का समर्थक सिद्ध करता रहा है—संधार में शान्ति-स्थापन को श्रपना मन्तव्य विघोषित करता रहा है; पर यथार्थ में, कियात्मक रूप से वह मुसोलिनी, हिट्लर के पद-चिह्नों का श्रनुगामी रहा है।

## (३) श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रराजकता (International Anarchy)

यदि हम अपने राष्ट्रीय या सामाजिक-जीवन पर दृष्टिपात करे, तो हमें ज्ञात होगा कि हमारी स्वतंत्रता श्रीर जीवन का सम्मान-पूर्वक भोग उन नियमों के पूर्णरीत्या पालन करने पर निर्भर है, जिन्हे समाज या राष्ट्र निश्चित करता है। एक सामान्य उदाहरण से हमारा श्राशय स्पष्ट हो जायगा। यदि हम अपनी सुरचा श्रौर स्वाधीनता की रचा करना चाहते हैं, तो हमें राज-पथ के नियम (Rule of the Road) को श्रपने जीवन में चिरतार्थं करना होगा; श्रगर चौराहे पर पुलिसमैन श्रपने हाथ के संकेतों से गमनागमन की व्यवस्था और नियंत्रण न करे, तो ऐसी स्थित में प्रत्येक यात्री का जीवन संकट में पड़ने की आशंका रहे । उस श्रराजकता-व्यवस्था व नियम के श्रभाव में इस व्यक्तिगत स्वाधीनता का निर्विष्न मोग नहीं कर सकते । यात्रियों श्रीर यात्रा के सावनों में मुठ-मेड़ स्वामाविक है। इस प्रकार इस इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इमें आत्मरचा और स्वतंत्रता के लिए केवल व्यक्तिगत प्रयक्त ही श्रावश्यक नहीं है। हमें इसके श्रतिरिक्त नियम श्रीर व्यवस्था के बंधन में वँधने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत आत्म-रच्चा के लिए व्यक्तिगत-प्रयत्न के साथ सामाजिक-प्रयत्न की भी स्नावश्यकता है।

#### विश्व-शान्ति

जब व्यक्ति समाज को—एक सबको, अपनी रक्ता का मार सौंप देता है, तब उसकी सुरक्ता और स्वतंत्रता व्यापक अर्थ में बढ़ जाती है। समाज के नियमों का पालन कर प्रत्येक व्यक्ति आतम-रक्ता के मार्ग को प्रशस्त बना सकता है।

इम ग्रापने राष्ट्रीय-जीवन में, श्रात्म-रत्ता श्रीर सुरत्ता के लिए नियम और न्यवस्था का आश्रय लेते हैं; परन्तु आश्चर्य तो यह है कि श्चन्तर्राष्ट्रीय-जीवन में इम इस विद्धान्त की सर्वथा उपेत्ता कर बैठते हैं। फत्ततः प्रत्येक राष्ट्र अपने अधिकारों की रचा के लिए युद्ध-चेत्र की श्रोर पदार्पण करता है। इसे वह श्रात्म-रत्ता के नाम से पुकारता है; पर वास्तव में, श्रिधकार स्वयं-सिद्ध नहीं होते । विविध राज्यों के पारस्परिक संबंध ऐसे विकट और पेचीदा होते हैं कि उनके अधिकारों का सहज निश्चय कठिन ही नहीं, श्रसभव होता है। श्राप चीन-जापान युद्ध को देखिए। जापान का यह दावा था कि वह चीन के विरुद्ध आत्मरक्ता कर रहा है, आक्रमण नहीं ; पर श्रन्त में जापान ने चीन के 'तीन पूर्वीय प्रान्तों' को हड़प लिया । यह मान लिया जाय कि प्रत्येक राज्य आत्मरचा के लिए अपने स्वत्वों की सुरत्ता के लिए युद्ध करता है; परन्तु मूल प्रश्न तो यह है कि विग्रही राष्ट्रों को विवाद के आल्म-निर्णय का क्या अधिकार है ? प्रत्येक सभ्य राष्ट्र में यह नियम प्रचलित है कि कोई नागरिक क़ानून को श्रपने हाथ में न ले, देश के कानून के अनुसार अपने अधिकारों के निर्णय के लिए राष्ट्रीय न्यायालय (Municipal Courts) की शरण तो। जब न्यायालय किसी के पच्च में अपना निर्णय दे देता है, तो भी उस पच को यह श्रधिकार नहीं है कि वह उसे स्वयं पर-पच पर आरोपित करे।

परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय-जगत् में इस नियम की विलकुल अवहेलना की जाती है। विग्रही राष्ट्र स्वतः अपने अधिकारों के निर्णायक वन बैठते

# राष्ट्र संघ श्रीर विश्व-शान्ति

हैं। वे स्वतः उन्हें व्यावहारिक रूप देते हैं। इसी कारण श्रराजकता श्रीर युद्ध होते हैं।

राष्ट्र के राजनीतिश श्रीर राजदूत संसार के- सामने यह बतलाते हैं कि उनके राष्ट्रों के शास्त्रागार विशुद्ध श्रात्मरच्चा के लिए हैं। वे कदापि श्रपनी सैन्य-शक्ति का प्रयोग श्राक्रमणकारी युद्ध के लिए नहीं करेंगे; परन्तु विकट पहेली यह है, जब कोई भी राष्ट्र श्राक्रमण के लिए श्रपनी सेना श्रीर शस्त्रागार संग्रह नहीं करता, तब श्रात्म-रच्चा की श्रावश्यकता ही नहीं।

यदि अन्तर्राष्ट्रीय-जगत् में स्थायी शान्ति वांछनीय है, तो समस्त राष्ट्र को अन्तर्राष्ट्रीय-विधान (International Law) की शरण, वीनी पड़ेगी।

श्राजकल श्रन्तर्राष्ट्रीय-चेत्र में जो श्रशान्ति, श्रव्यवस्था श्रीर युद्ध का श्रातंक दील पड़ता है, उसके लिए राजनीतिज्ञ श्रीर राजदूत ही उत्तरदायी हैं। यह क्टनीति-कुशल राजदूत ही युद्ध के जनक हैं। गुट्टबन्दी (Secret Alliance) बनाकर सामरिक बातावरण तैयार करना उनका व्यवसाय बन गया है। यदि श्राप विगत यूरोपीय महायुद्ध का सिहावलोकन करें, तो श्रापको इस कथन की सत्यता विदित हो जायगी।

Lowes Dickinson ने अपने अन्य में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि मित्र-राष्ट्रों का गुड़बन्दी में सम्मिलित होना जर्मनी के लिए एक भयानक खतरा प्रतीत हुआ। जर्मनी का यह विश्वास था कि मित्र-राष्ट्रों का यह गुड़ उस पर आक्रमण करने के लिए बना है।

<sup>\*</sup> The European Anarchy. By Lowes Dickinson (The Macmillan company) p. 20—23.

दूसरी श्रोर मित्र-राष्ट्रों को जर्मनी एक सर्वनाशकारी खतरा प्रतीत होने लगा; इसलिए उन्होंने गुट्टबन्दी बनाई। इस प्रकार इस भय श्रीर अविश्वास के वातावरण में मित्र-राष्ट्रों श्रीर जर्मनी श्रादि राष्ट्रों के सम्बन्ध श्रिविकाधिक वैमनस्यपूर्ण होते गये। बर्लिन, लन्दन श्रीर पेरिस में बेलिजयम के राजदूतों के खरीतों से यह सिद्ध हो जाता है कि मित्र-राष्ट्र जर्मनी के खिलाफ एक शक्तिशाली गुट्ट बना रहे थे।

यूरोप में विगत शताब्दी में जितने युद्ध लड़े गये, वे सब शक्ति-सन्तुलन के लिए हुए थे। विगत यूरोपीय महायुद्ध मी शक्ति-सन्तुलन का संग्राम था। यूरोप में प्रत्येक राष्ट्र इस बात के लिए प्रयत-शील रहा है कि दूसरा श्रिधिक शक्तिशाली न बनने पाये। इस शक्ति-सतुलन के पीछे क्या रहस्य छिपा हुआ है—इसका बहुत युक्तिपूर्णं कारण Sir Norman Angell ने बतलाया है —

'Our interests are not directly on the continent at all, they are overseas. We can pursue those interests unchallenged as long as power of any one State on the continent is counter balanced by the power of another. But should a continental State—a France under Napoleon, a Germany under a Kaiser Wilhem—so rid itself of continental rivalry as to be able to turn its whole power unimpeded, against us, then would our overseas world-wide security would, in terms of Balance Theory, be menaced '\*

'हमारे हित केवल यूरोप महाद्वीप में ही नहीं हैं; किन्तु समुद्र-पार उपनिवेशों में भी हैं। उन हितों को हम उसी समय तक सुरिच्चत रख

<sup>\*</sup> Vide Article—International Anarchy (Intelligent Man's) way to Prevent war) 1933 p. 52

# राष्ट्र-संघ श्रीर विश्व-शान्ति

सकते हैं, जब तक यूरोप की किसी राष्ट्र की शक्ति हमारे राष्ट्र की -शक्ति के समान हो ; परन्तु यदि कोई यूरोपीय-राष्ट्र—नेपोलियन के अधीन आन्स, कैसर विल्हैम के अधीन जर्मनी—यूरोपीय प्रतिस्पर्दा से इतना युक्त हो जाय कि वह अपनी समस्त शक्ति को निर्विष्न हमारे प्रतिकृत व्यवहार में लाने लगे, तो हमारे समुद्र-पार उपनिवेशों की सुरु जा खतरे में हो जाय।

श्रागे योग्य लेखक लिखता है-

'यदि यह (शक्ति-सम्य का सिद्धान्त ) स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया जाय, तो अन्तर्राष्ट्रीय-स्थित की प्रकृति को मलीमाँति समक्ते का सुयोग मिलेगा; परन्तु जब-जब आकाश-मयडल में युद्ध की काली घटाएँ मंडराती हैं, तब-तब इसे कदापि स्वीकार नहीं किया जाता। हम इसलिए रण-भूमि में नहीं जाते कि विश्वव्यापी साम्राज्य की रज्ञा करने के लिए हमारा आतंक छा जाय; प्रत्युत् इसलिए लड़ते हैं कि कोई दुष्ट विदेशी राष्ट्र हम पर आक्रमण के लिए प्रपंच रच रहा है। '(यूरोपीय महायुद्ध से पूर्व हमारे लोक-भिय समाचार-पत्रों में इस प्रकार की गाथाएँ छपती थीं कि जमंनी किस प्रकार ग्रेट-ब्रिटेन पर आक्रमण करने का प्रपंच रच रहा है। अनेकों पुस्तकें और नाटक इस विषय पर लिखे गये।) अथवा इसलिए कि उस विदेशी राष्ट्र की संस्कृति या उसके माय-विचार 'विश्व-स्वाधीनता के लिए खतरा है।' अथवा उसने किसी छोटे राष्ट्र पर आक्रमण किया है। 'छोटे बेलजियम' ने विगत रण-नाटक में जो पार्ट लिया, उसे हम बिलकुल भूल गये हैं।'

पाठक उपर्युक्त विवेचन से यह मलीमाँति जान सकते हैं कि इस "अराजकता में अन्तर्राष्ट्रीयता की कितनी आवश्यकता है। यदि इसी प्रकार अराजकता का दुःशासन जारी रहा, तो भविष्य में सम्यता और संस्कृति का विनाश अवश्यम्भावी है।

संज्ञेप में हमारे कथन का सार यह है कि जब तक संसार के राष्ट्रों से संक्वचित राष्ट्रीयता, न्यापार-तंत्र की भावना श्रीर उम्र सैनिकवाद का संहार नहीं किया जायगा, तब तक सबी श्रन्तर्राष्ट्रीयता का उदय संभव नहीं।

### ४--श्रन्तर्राष्ट्रीयता

विश्व में अन्तर्राष्ट्रीयता की स्थापना के लिए उन्नीवर्गी शताब्दी से निरन्तर प्रयक्ष होता रहा है; परन्तु इसमें सफलता नहीं मिली। वर्सेलीज की सन्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के लिए जिस प्रकार उत्साह और लगन के साथ काम किया गया, उसके पीछे एक बड़ी दुर्मावना छिपी हुई थी। वह थी—विजित और निर्वल राष्ट्रों को अधीनता में रखने की उम्र मावना। यही कारण है कि राष्ट्र-संघ अपने लच्य में सफल न हो सका। Pact of Paris भी एक जाली दुकड़े से अधिक उपयोगी सिद्ध न हो सका। संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका ने, जो अपने आदर्शवाद के लिए यूरोपीय युद्ध-काल में प्रख्यात था, राष्ट्र-संघ को जन्म देकर उसे यूरोप के स्वार्थी और साम्राज्य-विस्तार की कामना से ज्यम क्टनीतिकों के हाथों में सौंग दिया और स्वयं अलग रहा। अपने ही जन्मदावा-द्वारा राष्ट्र-संव का यह कह्याजनक विनाश, वास्तव में, एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना है।

जिनेवा (स्विटज्ञरलेगड, यूरोप) में संसार के राष्ट्रों के क्टनीतिज्ञ, राजदूत, तथा पर-राष्ट्र-सचिव (Foreign Secretaries) सिम-लित होते हैं। विराट् परिषदों श्रीर सम्मेलनों का श्रायोजन किया जाता है, लाखों पैंड जिनेवा को मेंट किये जाते हैं; परन्तु श्रन्त में परिणाम कुछ नहीं होता। शान्ति की समस्या मुलक्काने के लिए जितनी श्रिक श्रन्तर्राष्ट्रीय परिषदें की जाती हैं, उतनी ही श्रिषक यह समस्या विकट

# राष्ट्र-संघ और विश्व-शान्ति

श्रीर पेचीदा बनती जाती है। संयुक्त-राष्ट्र श्रमेरिका के Carnegie Endowment for International Peace संस्था के श्राध्यक्त, शान्ति के लिए नोबुल-प्राहक-प्राप्ति-कर्त्ता डॉक्टर निकोलस मरे बटलर के शब्दों में—

'The Pact of Paris had been drawn-up and sixty nations had signed. That is the Supreme law of the World if the people will obey it. There is no use of talking about news laws, we do not need them. There is no use drawing up new agreements, they are not necessary. There is no use in holding new conferences, we have no use for them.

Sixty nations have signed that document and all they have to do is to keep their words.

My friends, the alternative to war is simple common ordinary honesty.'

'पिरस की सन्ध तय हो जुकी है और ६० राष्ट्रों ने उस पर हस्ता-ज्ञर कर दिये हैं। यदि राष्ट्र उसका पालन करे, तो वह संसार का सर्व-श्रेष्ठ कानून है। नवीन कानून बनाने की बात व्यर्थ है, हमें उनकी श्रावश्यकता नहीं। नवीन समसौतों से कोई दित नहीं है; क्योंकि वे श्रावश्यक नहीं हैं। नवीन परिषद् श्रीर सम्मेलनों के श्रायोजन की भी श्रावश्यकता नहीं है। उनसे कोई लाम नहीं।

, ६० राष्ट्रों ने सन्धि-पत्र पर इस्ताव्हर कर दिये हैं। अब उनका , एकमात्र कर्त्तव्य तो यही है कि वे अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करें।

'मेरे मित्रो ! युद्ध-श्रवरोंध का सरल मार्ग है, सच्चाई।'

सत्य तो यह है कि यह अन्तर्राष्ट्रीय परिषदें युद्ध के मौलिक और यथार्थ कारणों पर कीई विचार नहीं करती। यह परिषदें पाखरडता-पूर्ण

श्रिमनय हैं के जिनमें क्टनीतिश एकत्र होकर संसार के विश्व-शान्ति के सब्चे हितैषियों को यह दिखलाते हैं कि वे संसार में युद्ध-श्रवरोध के स्थायी शान्ति के लिए भगीरय-प्रयत्न कर रहे हैं; परन्तु इस श्रिमनय के पीछे सैनिकवाद श्रपने निवान्त नग्न रूप में रणमेरी का नाद कर रहा है। श्रन्तर्राष्ट्रीयता के इस सुन्दर भवन के पीछे एक विशाल, भयावह नरंसंहारकारी नरमेध की तैयारी हो रही है।

So long as international co-operation and international peace are the occasion for outburst of rhetorical enthusiasm, no voice is raised in opposition. The moment, however, that anything concrete or specific is proposed to advance international co-operation and to establish international peace, then obligations, legalistic or other, based on ignorance, prejudice and Selfish narrowness of view, are heard on every hand & in all lands.

-Looking forward

By Nicholas Murray Butler

<sup>\*</sup> Compare-

# दूसरा ऋध्याय

# शान्ति-संघ

## १-- अमेरिका का आदर्शवाद

विगत यूरोपीय-महासमर सन् १६१४ ई० में शुरू हुआ। सन् १६१७ ई० में वह अपनी चरम सीमा को पहुँच गया। इसी वर्ष अमे- रिका (संयुक्त-राज्य) के व्यवस्थापक-परिषद् में 'अन्तर्राष्ट्रीय-राजनीति में अमेरिका के स्थान' पर माषण देते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति बुढरो- विल्सन ने अपने आदर्शवाद की व्याख्या करते हुए कहा—

'विगत् १८ दिसम्बर को मैंने एक-एक पत्र उन सरकारों के लिए मेजा, जो इस समय युद्ध में माग ले रही हैं और उनसे यह प्रार्थना की गई कि वे निश्चित रूप से अपनी उन शतों को बतलावें, जिनके द्वारा शान्ति की स्थापना हो सकती है...मित्र-राष्ट्रों ने बहुत ही निश्चित-रूप 'से अपना उत्तर दिया.....

'इसलिए इम शान्ति-समस्या पर अधिक निश्चय-पूर्वक विचार करने के योग्य हैं, जिससे वर्तमान युद्ध का अन्त हो जायगा । हम उस अर्र-र्राष्ट्रीय-संघ (Consert) पर भी विचार करने के योग्य हैं, जो भविष्य में शान्ति की सुरत्ना करेगा। शान्ति के प्रत्येक विचार-विनिमय का, जिसके द्वारा इस युद्ध का अन्त किया जायगा, यह स्वामाविक परिणाम होना चाहिए कि राष्ट्रों का एक ऐसा संघ स्थापित करना चाहिए, जो मविष्य में ऐसे विश्व-संकट को यथार्थ में असंभव बना सके। प्रत्येक मानवता-प्रेमी, बुद्धिमान् श्रीर विचारशील व्यक्ति की ऐसी ही धारणा बना लेनी चाहिए। यह तो कल्पना के बाहर की बात है कि संयुक्त-राष्ट्र श्रमेरिका उस महायज्ञ से श्रलग रहे। उस यज्ञ में भाग लेना अमेरिका के लिए सीमाग्य की बात होगी, जिसके लिए वह श्रपनी राजनीति श्रौर शासन-पद्धति के द्वारा श्रपने जन्म-काल से उन सिद्धान्तों श्रीर उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयत्न करता रहा है। जिन्होंने संसार के मानवों को स्वाधीनता का पथ दिखलाया है और मविष्य में दिखलावेंगे, वे उस सेवा से विमुख नहीं रह सकते, जिसके लिए उन्हें चुनौती दी जानेवाली है। वे उससे पराङ्मुख नहीं हो सकते ; परन्तु यह उनका कर्तव्य है कि वे संसार के अन्य राष्ट्रों को यह बतला दें कि वे किन शर्तों पर यह सेवा कर सकेंगे।'

x x x

शान्ति-एन्घियों और सममौतों में, जिनसे इस महासमर का श्रन्त होगा,ऐशी शर्तें होनी चाहिए, जो ऐसी शान्ति को जन्म दे, जिसकी सुरद्धा उचित हो—शान्ति, जो केवल इन राष्ट्रों के निकट उद्देश्यों, श्रनेकों हितों को ही जन्म न देगी; किन्तु अखिल मानव-समाज के हृदय को जीत लेगी।

'सहकारिता-पूर्ण शान्ति का कोई भी समकौता, जिसमें अमेरिका

# राष्ट्र-संघ और विश्व-शान्ति

सिम्मिलित न होगां, भविष्य में संसार को युद्ध के खतरे से मुक्त करने के लिए नर्याप्त न होगा। तथापि एक प्रकार की शान्ति की गारंटी के लिए अमेरिका के नागरिक प्रयत्न कर सकते हैं। उस शान्ति के तक्त वहीं होने चाहिए, जिनमें अमेरिका के शासन-सिद्धान्तों का सिन्नवेश हो।

'मेरे कथन का तात्पर्य यह नहीं है, कि कोई अमेरिकन शासक, शान्ति की उन शर्तों में वाधा उपस्थित करेगा, जिन्हें वे राष्ट्र-समभौते से स्वीकार करेंगे, जो श्राज परस्पर लड़ रहे हैं।

'प्रश्न, जिस पर संसार की भावी शान्ति श्रीर नीति निर्भर है, यह है—क्या यह वर्तमान संघर्ष न्याय-पूर्ण श्रीर सुरिक्ति शान्ति के लिए है या केवल नवीन शक्ति-सन्तुलन के निमित्त ? यदि यह संघर्ष केवल नवीन शक्ति-सन्तुलन (Balance of Power) के लिए है, तो विश्व-शान्ति की गारटी कौन दे सकता है ? केवल शान्त यूरोप ही स्थायी यूरोप हो सकेगा। शक्ति-सन्तुलन के स्थान पर शक्ति-संघ होना चाहिए। संगठित प्रतियोगिताएँ नहीं। प्रत्युत् संगठित शान्ति।

'विजय का अर्थ होगा, पराजित पर लादी गई शान्ति। पराजित पर विजेता की आरोपित शतें। वह मय और अपमान की दशा में बड़े बिलदान के साथ स्वीकार की जा सकेगी, जिससे एक कसक, रोष, घृणा और दु:खद स्मृति का प्रादुर्मांव होगा, जिस पर शान्ति का स्थायी मवन खड़ा नहीं किया जा सकता। केवल समानों में ही स्थाया शान्ति रह सकती है। शान्ति—जिसके सिद्धान्त, हैं, समानता और सामान्य लाम (Common Benefit) में समान रूप से माग।

'राष्ट्रों की समानता—जिस पर शान्ति निर्मर होनी चाहिए, अधि-कारों की समानता होनी चाहिए। गारंटी में बड़े और छोटे राष्ट्रों के मेद-भाव को कोई स्थान न मिले। अधिकार समिलित शक्ति पर आश्रित होने चाहिए, व्यक्तिगत शक्ति पर नहीं।

'किसी राष्ट्र को अन्य राष्ट्र व प्रजा पर अपनी नीति का प्रभाव न डालना चाहिए और न उसको अपने अधीन करना चाहिए; प्रत्युत् प्रत्येक राष्ट्र और प्रजा को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह 'अपनी शासन-प्रणाली का निर्णय और विकास स्वतः किसी मय, वाधा व दवाव के बिना करे।

'मैं यह प्रस्ताव अपने सामने रख रहा हूँ कि अब समस्त राष्ट्रों को गुट्टबन्दी से दूर रहना चाहिए ।.....यही अमेरिका के सिद्धान्त और नीति हैं।'

उपर्युक्त भाषण अमेरिका की सीनेट में जनवरी १६१७ में दिया गया था। २ अप्रैल १९१७ को विल्सन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने के लिए अमेरिका की कांग्रेस को आप्रह करते हुए कहा—

'The world must be made safe for democracy Its peace must be planted upon the tested foundations of political liberty. We have no selfish end to serve. We desire no conquest, no domination... We are but one of the champions of the rights of mankind .... It is a fearful thing to lead this great peaceful nation into war, into the most terrible and disasterous of all wars, civilization itself seeming to be in balance But the right is more precious than peace ....'

द जनवरी १६१८ ई॰ को श्रमेरिका की 'कांग्रेस' में भाषण करते हुए श्रमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने युद्ध के निम्न-लिखित उद्देश्य बतलाये, जो 'चौदह सिद्धान्त' के नाम से प्रसिद्ध हैं—

१—शान्ति का प्रकाश्य रूप में किया गया समकौता हो तथा भविष्य में कोई गुप्त कूटनीतिज्ञता को प्रश्रय न दिया जाय।

२—देशिक-सामुद्रिक सीमा (Territorial waters) के

# राष्ट्र-संघ और विश्व-शान्ति

बाहर जलयानों के आवागमन की शान्ति और युद्ध-समय में समान रूप से निरपेद्ध स्वाधीनता ।

३--श्रार्थिक प्रतिबन्धों का यथाशक्ति निवारण।

४---राष्ट्रीय शस्त्रास्त्रों की न्यूनवा के निमित्त यथेष्ट गारंटी ।

५—श्रौपनिवेशिक दावों का निष्य दीति से निर्णय । उपनिवेशों की प्रजा के हितों का उतना ही ध्यान दिया जाय, जितना उस सरकार का जिसका उस पर दावा स्वीकार किया जाय।

६—समस्त रूसी प्रदेश खाली कर दिया जाय और रूस को अपने आत्म-विकास के लिए पूर्ण अवसर दिया जाय।

७-वेलिज्ञियम को खाली कर दिया जाय।

—समस्त फ्रेन्च-प्रदेश स्वतंत्र कर दिया जाय श्रीर श्राकान्त भागों को वापस कर दिया जाय तथा १८७१ में प्रशा ने श्रल्सालौरेन को श्रधीन कर जो भूल की थी, उसको ठीक कर दिया जाय ।

९—इटली की सीमा का पुनर्निर्णय राष्ट्रीयता की दृष्टि से किया जाय। १०—आस्ट्रिया-इंगेरी की प्रजा को स्वायत्त-शासन के विकास का पूरा अवसर दिया जाय।

११—रूमानिया, सर्विया, मान्टीनीयो खाली कर दिये जायं ; प्रदेशों को वापस कर दिया जाय । सर्विया को समुद्र तक अपनी सीमा बढ़ाने दी जाय । वालकन द्वीपों में ऐतिहासिक और राष्ट्रीय दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय गारंटी के अन्तर्राष्ट्रीय-संबन्धों का निर्शय किया जाय ।

१२—श्राटोमन साम्राज्य के तुकी मागों का प्रमुत्व सुरिक्त कर दिया जाय। जो माग तुकी नहीं हैं, उसमें स्वायत्त-शासन के विकास का आश्वासन दिया जाय और Dardanelles समस्त जहाजों के लिए मुक्त कर दिया जाय।

१३-एक स्वतंत्र पोलिश-राज्य स्थापित किया जाय, जिसमें वे सब

प्रदेश समितित किये जायँ, जो निर्विवाद रूप से पोलिश है। १४—राष्ट्रों की एक सीमा बनाई जाय, जो बड़े श्रीर छोटे राष्ट्रों के समान रूप से राजनीतिक स्वाधीनता श्रीर प्रादेशिक सीमा की सुरद्धा के लिए परस्पर गारपटी दे।

## २--शान्ति-सन्धि श्रीर चतुर्दश सिद्धान्त

विल्सन के इन चतुर्दश सिद्धान्तों का यथाशकि समस्त राष्ट्रों में प्रचार किया गया; पराजित राष्ट्रों में विजेता शासनों की श्रोर से इनके लिए खब श्रान्दोलन किया गया। इस श्रान्दोलन का मूल उद्देश्य था शतु-राष्ट्रों को निर्वल बनाकर उन्हे इन सिद्धान्तों के स्वीकार कर लेने के लिए बाध्य करना। ५ श्रक्टूबर १६१८ ई० को जर्मन-प्रजातंत्र शासन ने इन चतुर्दश सिद्धान्तों के श्राधार पर शान्ति के लिए प्रस्ताव किया। राष्ट्रपति विल्सन से यह प्रार्थना की गई कि वह श्रपने चतुर्दश सिद्धान्तों श्रोर २७ सितम्बर १६१८ ई० की घोषणा के श्राधार पर शान्ति-स्थापना का कार्य श्रपने हाथ में लें। मित्र-राष्ट्र से भी पूछा जाय कि वे क्या इस कार्य को स्वीकार करते हैं ! मित्र-राष्ट्रों ने कुछ शतों पर चतुर्दश सिद्धान्तों के श्राधार पर जर्मनी से सन्ध करने का प्रस्ताव स्वीकार किया।

मित्र-राष्ट्रों ने यह स्पष्ट कर दिया कि 'सामुद्रिक स्वतन्त्रता' का श्रयं निश्चित नहीं है; इसलिए उनको शान्ति-परिषद् में इस विषय पर संरक्षण निश्चय करने की स्वतंत्रता होगी।

'श्राकान्त प्रदेशों को वापस देने का अर्थ, मित्र-राष्ट्रों की दृष्टि में यह था कि जर्मनी उस समस्त चृति के लिए हर्जाना देगा, जो Civilian नागरिक और उनकी सम्पत्ति को जर्मनी के आकाश, स्थल और जल से किये गये आक्रमणों से हुई है।'

# राष्ट्र-संघ श्रीर विश्व-शान्ति

इस प्रकार स्वीकृति मिलने पर जर्मनी ने हथियार डाल दिये। जब शान्ति-परिषद् में शान्ति के लिए सन्धयाँ होने लगीं, तब यह चतुर्दश सिद्धान्त ताक में रख दिये गये। सन्ध की शर्तें प्रकट रूप में नहीं की गईं; किन्तु गुप्त रूप से लूट का बटवारा पहले से ही सोच लिया गया था। शान्ति-परिषद् का यह गर्हित कार्य प्रोफेसर गिल्वर्ट मरे के शब्दों में 'भयकर विश्वासघात' (Monstrous Breach of Faith) या। सन्धि में उपर्युक्त सिद्धान्तों की उपेन्ना कर उनके सर्वथा विपरीत कार्य किया गया। Prof. Gilbert Murray का कथन है कि—

'जिसने इस सम्बन्ध के पत्रों का श्राध्ययन किया है, उसके सामने दो बाते स्पष्ट रूप में श्राती हैं। प्रथम वह सरकारें जिन्होंने चतुर्दश सिद्धान्तों के श्राधार पर जमंनी से शान्ति-संघ करने का प्रस्ताव स्वीकार किया प्रारम्भ से ही विल्सन के श्रादशों के विरुद्ध थे। तब फिर उन्होंने क्यों उन सिद्धान्तों को स्वीकार किया ! उनके पास श्रीर कोई उपाय ही न था। उन्हें श्रम्वीकार करने का तात्पर्य होता है, चिर-काल से मनोवांछित शान्ति को श्रस्वीकार करना । ऐसा करने से विल्सन से शत्रुता मोल लेनी पड़ती; पर विल्सन की सहायता के विना विजय संभव नहीं थी। बस, मित्र-राष्ट्र शान्ति के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए विवश थे।'

राष्ट्रपति विल्सन के सिद्धान्तों की माषा स्पष्ट नहीं थी; इसलिए राजनीतिज्ञों ने उसके मनमाने अर्थ अह्या किये। वर्सेलीज की सिंध के पीछे एक अतीव उम्र सामरिक भावना—प्रतिकार, घृणा, भय, सन्देह, लोभ तथा निर्वल राष्ट्रों पर प्रमुख जमाकर उन्हें सदैव दासत्व के बन्धन में बॉचे रखने की मावना छिपी हुई थी। इस दुर्भावना ने शान्ति-संघ को विषेले वातावरण से आच्छादित कर दिया। अज्ञान जनता के हृदय में प्रतिकार की मावना बड़ी हलचल मचा रही थी।

जन-समुदाय-द्वारा उत्तेजित पत्रकार श्रीर पत्रकारों द्वारा उत्ते जित जनता शत्रु-राष्ट्रों से बदला लेनेवाली शान्ति के लिए श्रत्यन्त श्रातुर थी।

विल्सन के सिद्धान्तों में 'ज्यापार की समान शतें' तथा 'श्रार्थिक प्रतिबन्धों का निवारण' यह दो बातें भी शामिल थीं। युद्धावसान के उपरान्त एक ऐसा प्रस्ताव किया गया कि मित्र-राष्ट्रों को दुरन्त ही केन्द्रिय यूरोप में दुर्भिन्न पीड़ितों की सहायता करनी चाहिए एवं कच्चा माल मेजना चाहिए, जिससे यूरोप का ज्यापार ठीक दशा में हो जाय। इससे संकट का फल बहुतांश में दूर हो जायगा, श्रीर श्रनेकों राष्ट्रों को पतन से बचा लेगा तथा शान्ति का मार्ग प्रशस्त कर देगा। जर्मनी श्रपना हर्जाना भी दे सकेगा; परन्तु सामरिक - मनोवृत्ति के समर्थक राष्ट्र श्रपनी विजय के उन्माद में ऐसा क्यों करने लगे ! जर्मनी को मित्र-राष्ट्रों की सद्मावना में सन्देह होने लगा। मित्र-राष्ट्रों ने वैमनस्यता-पूर्वक जर्मनी के सर्वनाश का प्रपंच रचा। जब शान्ति हो गई, तब उन्होंने जर्मनी के ज्यापार को चौपट करने के लिए माल मेजना रोक दिया। यह मयंकर विश्वासघात श्रीर पाशविकता का हैय उदाहरण है।

इस सिन्ध में वैसे अनेकों दोष थे; परन्तु सबसे बड़ा दोष यह या कि जब सिन्ध के लिए शर्तों पर विचार-विनिमय किया गया, तो उसमें जर्मनी को नहीं बुलाया गया। सिन्ध एक प्रकार का सममीता ही है और सममौते में दोनों पत्तों को अपने-अपने विचार एक-दूसरे के समज्ञ रखने का अवसर मिलना चाहिए; परन्तु ऐसा नहीं किया गया। बड़े-बड़े राष्ट्रों ने अपनी गुद्धबन्दी में गुप्त-रीति से लूंट का बट-वारा कर लिया। दूसरी रोषजनक और अन्याय-मूलक बात यह थी कि यूरोपीय महायुद्ध का सारा दोष जर्मनी के कैसर के मत्ये मढ़ा गया।

# राष्ट्र-संघ श्रोर विश्व-शान्ति

'कैसर को फाँसी' की गूँज से सारा यूरोप गुंजायमान हो गया। खायड जार्ज ने तो सम्राट् पंचम जॉर्ज से यहाँ तक प्रार्थना की कि कैसर के अपराध की जाँच लॉर्ड समा (ब्रिटिश पार्ल मेंट) में की जाय; परन्तु यह बात पंचम जॉर्ज ने स्वीकार नहीं की। यथार्थ में युद्ध का उत्तरदायित्व केवल जर्मनी के कंधों पर लादना सर्वथा अन्याय था। यदि कोई योग्य पंचायत इस अपराध की जाँच करके ऐसा निर्णय देती कि जर्मनी अपराधी है, तो उससे अन्याय की भीषणता कुछ कम हो जाती; परन्तु विजयोनमत्त राष्ट्रों के हृदय से न्याय का शासन मिट चुका था और पशुतापूर्ण नगन अन्याय अपनी वर्वरता के साथ शत्रु-राष्ट्रों को कुचलने के लिए उन्मत्त हो रहा था। ब्रिटिश, फान्स, इंगलैंड, इटली, सर्विया, अमेरिका के अपराधियों ने जो कृत्य किये थे, वे अपराध नहीं थे। वे न्याय-संगत और उदारता के काम न्ये। उनके लिए दराइ देना अनुचित था!!!

सिंघ की आर्थिक शर्तें जर्मनी के लिए घातक विद्व हुई। जर्मनी के लोहे और कोयले को मित्र-राष्ट्रों ने अपने अधीन कर उसे निपट गरीब -बना दिया।

सार-प्रदेश और लौरेन के प्रान्त जर्मनी से छीन लिये गये। यह अदेश जर्मनी की समृद्धि और न्यापारिक अम्युदय के मूल स्रोत थे।

इस प्रकार वर्षेलीज की सन्धि ने जर्मनी का सर्वनाश कर दिया श्रीर श्रमेरिका का श्रादर्शवाद बड़े-बड़े यूरोपीय-राष्ट्रों की राज्य-लिप्सा -तथा विजयोन्माद के सामने नत-मस्तक हो गया। यह सन्धि शत्रु-राष्ट्रों की पराजय को स्वित करती है; परन्तु साथ-ही-साथ श्रमेरिका के सिद्धान्तों की विफलता की भी स्वक है।

३-- जर्मनी का सवनाश

२८ जून १६१६ ई॰ को Versailles के सन्धि-पत्र पर इस्ताब्र

किये गये, ७ जुलाई को जर्मन-राष्ट्रीय-श्रसेम्बली ने उसे स्वीकार कर लिया। जर्मनी ने अल्सेस लोरेन फान्स को दे दिया, लियोनिया को मेमल (Memel) पश्चिमी प्रशा और पोसेन प्रान्तों का श्रिष्ठक भाग पोलेगड को दे दिया। जर्मनी ने पोलेगड को उत्तरीय सिलेसिया भी दे दिया श्रीर पूर्वी प्रशा ने दिल्यी भाग को भी पोलेगड को देने का नादा किया। पोलेगड को वाल्टिक समुद्र - तट का उपयोग करने के लिए जर्मनी डेन्जिंग को स्वतंत्र नगर बनाने की श्रनुमित प्रकट की।

Schlesvig श्रीर Holstein जर्मनी ने डेन्मार्क को दे दिये। श्रीर पन्द्रह वर्ष के लिए जर्मनी ने सार-प्रदेश को फ्रान्स के हित के लिए श्रन्तर्राष्ट्रीय कमीशन के नियंत्रण में उसे सौंप दिया। पन्द्रह वर्ष के बाद सार-प्रदेश के लोकमत से यह निर्णय होगा कि सार का शासन जर्मनी को दे दिया जाय श्रथवा फ्रान्स के हाथ में रहे।

इसके श्रतिरिक्त जर्मनी ने अपने समुद्र - पार सब उपनिवेश श्रीर सरंज्ञ्या-राज्य (Protectorates) भी मित्र-राष्ट्रों को सींप दिये। कियाको (Kiao Khow) का पट्टा और शांदुङ्ग प्रदेश में जर्मनी के हित एव भूमध्य-रेखा के उत्तरीय प्रशान्त महासागर के द्वीप जापान को मिले। समोश्रा न्यूजीलैयड को मिला। जर्मनी के भू-मध्यरेखा के दिख्णी द्वीप आस्ट्रेलिया को मिले। जर्मन-दिज्ञ्यी-पश्चिमी अफ्रीका प्रेट-ब्रिटेन को मिला। उसके उत्तरीय और पश्चिमी कुछ भाग वेलिजयम को मिले। केमेकनस और टोगोलैयड प्रेट-ब्रिटेन तथा फ्रान्स को दिये गये। इनके अतिरिक्त चीन, मोरको और टकीं में जर्मनी ने अपने विशेष हित और विशेषाधिकार भी त्याग दिये।

जर्मनी ने अपनी सेना एक लाख तक कर देने की प्रतिज्ञा की। राइन नदी के पूर्व में ४० किलोमीटर के आगे और पश्चिमी सीमा के बीच में जर्मनी ने अपने किलों को नष्ट कर दिया। उसकी नाविक

# राष्ट्र-संघ श्रीर विश्व-शान्ति

सेना में ६ हलके कूजर श्रीर १२ टारपीडो वोट रहने दिये गये। कील नहर सब राष्ट्रों के लिए खोल दी गई। हेलीगोलेयड में किले नष्ट कर दिये गये। अपने चौदह Submarine cables भी सौंप दिये। इस प्रकार जर्मनी को पूरा नपुंसक बना दिया गया। १६०० टन से श्रिषिक समस्त व्यापारिक जहाज, १००० एवं १६०० टन के श्रापे व्यापारिक जहाज मित्र-राष्ट्रों को सौंप दिये गये। इनके श्रितिरक्त जर्मनी को मित्र राष्ट्रों के लिए २००००० टन तक के जहाज १ वर्ष तक बनाने के लिए विवश किया गया। इनका मूल्य हरजाना की रकम में शामिल कर लिया जायगा। जर्मनी से बाहर के राज्यों में जर्मन-प्रवासियों की ११ Milliard Marks की सम्पत्ति जब्त कर ली गई। सार श्रीर कर की घाटियों के प्रथक्षीकरण से जर्मनी का उद्योग नष्ट हो गया।

### ३--शान्ति का पुरस्कार कलह

शान्ति-परिषद् (Peace conference) ने, जिसमें वसंलीज के सन्धि-पत्र पर हस्ताच्र किये गये थे, विश्व में शान्ति की स्थापना नहीं की, प्रत्युत् घोर अशान्ति श्रीर कलह का वीजारोप किया। एशियायी राष्ट्र राष्ट्रपति विल्सन के श्रादर्शवादी सिद्धान्त को वेद-वाक्य की भाँति मानते थे। युद्ध काल में तथा युद्ध की शान्ति के उपरान्त राष्ट्रपि विल्सन ने जो घोषणाएँ श्रीर माषण दिये, उनसे उसकी सद्मावना में किंचित् शका न रही; परन्तु राजनीति का चेत्र इतना दूषित बन गया था, कि विल्सन को संयुक्त-राष्ट्र श्रमेरिका एवं श्रूरोप के राजनीतिशों के सामने नीचे मुकना पड़ा। विल्सन का श्रादर्शवाद शीत-कालीन मेध-खराड की तरह विलीन हो गया। चीन, स्थाम, भारत, फारस, श्ररब, तुर्की श्रादि राष्ट्रों को शान्ति-परिषद् से बहुत श्राशा थी। उनकी यह श्रृव धारणा थी, कि शान्ति-परिषद् में धर्मावतार राष्ट्रपति विल्सन

को निर्ण्य करेंगे, वह न्याय-संगत श्रीर सन्तोषजनक होगा। उससे हमारे श्रन्यायों का श्रन्त हो जायगा श्रीर हमारा भविष्य समुज्ज्वल बन जायगा; परन्तु इन राष्ट्रों की श्राशा-लता पर तुषार पढ़ गया। चीनी प्रतिनिधियों ने श्रपनी माँगों में शांदुङ्ग वापस दिलाये जाने की भाँग पेश की; परन्तु महाशक्तियों में, युद्ध-काल में, जो गुप्त सन्धियाँ हुई, उनके श्रनुसार प्रशान्त महासागर के भूमध्य रेखा के उत्तरीय जर्मन द्वीप जापान को दे देने का निश्चय हुआ।

शांद्वंग भी जापान को दे देने का वादा किया गया, तथा जर्मन-चीनी बन्दर कियोचाऊ भी जापान को देने का निश्चय हुआ। चीन में जर्मनी को जो आर्थिक और राजनीतिक विशिष्ट अधिकार प्राप्त थे, वे भी जापान को दे दिये गये। यद्यपि चीन मित्र-राष्ट्रों की श्रोर से यद में लड़ा ; परन्तु फिर भी उसके साथ इस प्रकार का श्रन्याय किया गया । इस प्रकार यह चीन के साथ एक भयंकर विश्वास-षात था, जिसने चीन में घोर श्रमन्तोष श्रीर श्रशान्ति पैदा कर दी। श्रव चीन में पाश्चात्य राष्ट्रों की न्याय-प्रियता श्रौर स्वाधीनता-प्रेम के माव के प्रति श्रद्धा की लता मुर्का गई। प्रतिक्रिया-स्वरूप चीन में चीन के राष्ट्रीय-त्रान्दोलन को उत्तेजना मिली। श्याम ने त्रापनी माँगें पेश कीं कि उसके साथ जो पहले सन्धियाँ हुई थीं, वे विल्सन के १४ सिद्धान्तों के सामने श्रन्यायपूर्ण हैं। उन्हें रह कर देना चाहिए। श्रौर श्याम देश को विदेशियों के आतंक से मुक्त कर दिया जाय। जिससे वह स्वतंत्र रूप से श्रपने देश का श्रार्थिक-सुधार कर सके। यह बात मित्र-राष्ट्रों को कब पसन्द यी । इससे उनके अधिकार-प्रयोग में वाषा उपस्थित होती।

शान्ति-परिषद् में पराधीन भारत के प्रतिनिधि तत्कालीन भारत-सचिव (Secretary of State for India) मान्टेग्यू थे।

# राष्ट्र-संघ श्रौर विश्व-शान्ति

उनके साथ लॉर्ड सिनहा तथा महाराजा बीकानेर भी प्रतिनिधि बन-कर गये। भारत के राजभक्ति के आवेश में आकर धन-जन से मित्र-राष्ट्रों की युद्ध में सहायता की। सहस्तों ने बड़ी बीरता से बिलदान किया। लाखों रुपये स्वाहा किये! परन्तु इन सबके पुरस्कार में भारतीयों को रौलट कानून, और जिलयानवाले बाग का रोमांचकारी हत्याकाएड मिला! भारत में ऐसे-ऐसे भयावह और इत्कंपनकारी श्रत्याचार ढाये गये और संसार के लोकमत को घोखा देने के लिए उसके सामने श्रपनी न्यायप्रियता का शंखनाद बजाने के लिए ब्रिटिश-राज्य ने भारत को राष्ट्र-संघ और अमिक-संघ में स्थान-प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया; परन्तु इस दमन-नीति और अन्याय के फल-स्वरूप भारत में एक आश्चर्यजनक और अनोखे आन्दोलन का जन्म हुआ, जिससे समस्त जगत् विस्मित है। अब ब्रिटिश-साम्राज्यवाद के सामने एक नवीन आपदा आई।

पारत को शान्ति-परिषद् से बड़ी-बड़ी आशाएँ थीं। यद्यपि वह महायुद्ध में सम्मिलित नहीं हुआ—तटस्य रहा; परन्तु वह युद्ध के दुष्परिणामों से न वच सका।

फारस के प्रतिनिधि शान्ति-परिषद् में नहीं बुलाये गये; परन्तु उन्होंने पेरिस में पहुँचकर शान्ति-परिषद् से बाहर उसके प्रतिनिधियों को अपनी दुःखद गायाएँ कहीं और अपनी दस मौंगें पेश कीं। अंग्रेज और रूसवालों ने फारस में अपना यथेष्ट आतंक जमा रखा या। उनको फारस में ऐसे राजनीतिक और आर्थिक अधिकार प्राप्त ये, जिनसे फारस का अधिक आहित था, इसलिए फारस आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में स्वतन्त्र रहना चाहता था; परन्तु फारस को साम्राज्यवादी विजयोन्मत्त राष्ट्र ऐसी स्वाधीनता देकर अपने व्यापार को कैसे नष्ट कर सकते थे ?

इसी प्रकार तुर्की, अरव और सीरिया की सूट का आयोजन किया

गया। यूरोपीय राष्ट्रों की इस लूटं से एशिया के राष्ट्रों में, जर्मनी की माँति ही घोर श्रयन्तोष को जन्म मिला। इससे ऐशिया पर जो प्रभाव पड़ा, उमका विवरण श्री डॉ॰ सत्यनारायणजी P H.D. ने स्वरचित पुस्तक 'एशिया की क्रान्ति' में बड़ी सुन्दरता से दिया है। श्राप लिखते हैं—

'वास्तव में महायुद्ध के समय श्रीर उसके बाद यूरोपीय-शक्तियाँ
एशियायी राष्ट्रों की दृष्टि में जितनी गिर गईं, उतनी श्रीर कभी नहीं
गिरी थीं। श्रपनी पूर्व इजत को प्राप्त करना उन लोगों के लिए बहुत
कठिन हो गया। जो लोग युद्धों में गोरों के साथ लड़ने गये थे,
उन लोगों ने देख लिया या कि यूरोपियन वीरता में उनसे श्रेष्ठ होने
का दावा नहीं कर सकते। फिर भी उन लोगों को यूरोपियन सैनिकों
की श्रपेत्वा कम तनख्वाह दी जाती है। पहली बात से उनके भीतर यह
भाव दृढ़ जम गया कि यूरोपियन श्रेष्ठ नहीं हैं श्रीर दूसरी से उसमें
श्रसन्तोष फैल गया। उन लोगों ने श्रपने-श्रपने ग्रामों में जाकर उसी
प्रकार श्रसन्तोष फैलाना प्रारम्म किया।

युद्धोपरान्त समस्त एशिया से एक ही बात, केवल स्वभाग्य-निर्णय (Self determination) के अधिकार प्राप्त करने की आवाज उठ रही थी। यूरोप में यदि स्वभाग्य-निर्णय की नीति बरती जाती है, तो वह एशिया में भी बरती जानी चाहिए। यूरोपीय लोगों ने उसकी पुकार पर ध्यान नहीं दिया। न्याय और सचाई के नाम पर दुहाई देने-वाले बड़े-से-बड़े राजनीतिज्ञ मी अपने साम्राज्यान्तर्गत एशियायी देशों के साथ दूसरी नीति बरतने की सलाह देते रहे। फ्रान्स के एक राजनीतिज्ञ एम० रिवेष्ट का कथन है—'शान्ति तभी स्थापित हो सकती है, जब प्रत्येक राष्ट्र को स्वभाग्य-निर्णय का अधिकार हो'; परन्तु उन्हीं लोगों के कथनानुसार यदि फ्रान्स के साम्राज्यान्तर्गत एशियायी राष्ट्रों लोगों के कथनानुसार यदि फ्रान्स के साम्राज्यान्तर्गत एशियायी राष्ट्रों

## राष्ट्र-संघ और विश्व-शान्ति

को वह अधिकार दिया जाने लगे, तो रिवेट महाशय हो उसका विरोध करने के लिए सबसे पहले खड़े हो जायँगे। उस समय वे कहने लगेंगे कि उनका कहने का अभिप्राय केवल यूरोपीय राष्ट्रों के विषय में था। यूरोपियन शक्तियाँ जब तक एशियायी राष्ट्रों को अपनी ही तरह के अधिकार प्राप्त नहीं करने देतीं, तब तक शान्ति की समस्या की कल्पना को स्वप्न समकता चाहिए।'\*

शान्ति-परिषद् में राष्ट्र-संघ की स्थापना के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। श्रीर उसका विघान (Covenant) स्वीकार किया गया। राष्ट्र-संघ का श्रादशें एक महान् माननीय श्रादशें है, जिसकी प्राप्ति के लिए विश्व को प्रयत्तशील होना श्रान्वार्य है। यह स्वीकार करते हैं कि विश्व में राष्ट्र-संघ की मावना नवीन श्रीर श्रानु म है। इससे पूर्व हम ऐसी विश्व-संस्था किसी युग में नहीं पाते; परन्तु जिन उच्च उद्देश्यों को लेकर राष्ट्र-संघ ने जन्म लिया, वे यूरोपीय महाशक्तियों की साम्राज्यवादी नीति के मंमावात में पड़कर श्रापने ध्येय से पतित हो गई। राष्ट्र-संघ का विधान किस हद तक संसार में शान्ति-स्थापन की गारंटी देता है, इसका विवेचन श्रागामी श्रध्याय में किया जायगा।

<sup>•&#</sup>x27;परिया की क्रान्ति'—डॉ॰ सत्यनारायण पी॰ पच॰ डी॰, सस्ता-साहित्य-भगडल, दिख्ली।

# तीसरा ऋध्याय

# राष्ट्र-संघ का विधान और शान्ति-संधि

### १—राष्ट्र-संघ का विधान (Covenant)

युद्ध-शान्ति श्रीर युद्ध-श्रवरोध के लिए राष्ट्र-संघ का विधान किन-किन उपायों श्रीर साधनों का प्रतिपादन करता है—इस पर विचार करना। पाठक सम्पूर्ण विधान परिशिष्ट में देखें। यहाँ केवल उसकी शान्ति-स्थापन-सम्बन्धी धाराश्रों पर ही विचार करना उचित है।

#### घारा द-शस्त्रास्त्र-नियंत्रण

(१) 'प्रत्येक राष्ट्र को उतने ही शस्त्रास्त्र रखने चाहिए, जितने उसकी रचा श्रीर शान्ति के लिए श्रावश्यक हैं। श्रीर यह कार्य सब राष्ट्री को समान रूप से श्रन्तर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा समक्तकर करना चाहिए।'

# राष्ट्र-संघ श्रीर विश्व-शान्ति

प्रत्येक राष्ट्र की रचा के लिए राख्नास्त्रों की मर्यादा कितनी रक्खी जाय, इसका निर्ण्य राष्ट्र-संघ की कौंसिल के अघीन होगा। ग्रुप्त रीति से युद्धास्त्र-निर्माण बहुत ही हानिकर है। इस तथ्य का ज्ञान कराना भी राष्ट्र-संघ का उद्देश्य है। इस घारा का स्पष्ट भाव यह है कि विश्व में युद्ध और अशान्ति का कारण राख्नास्त्रों की वृद्धि है; इसलिए जब तक राख्नास्त्रों की प्रतिस्पर्द्धा का अन्त नहीं किया जायगा, तब तक विश्व-शान्ति के लिए भयंकर खतरा बना रहेगा। विधान सम्पूर्ण रूप से युद्धास्त्रों के परित्याग के लिए आग्रह नहीं करता। वह अस्त्रों की संख्या को परिमित्त कर देना चाहता है। राष्ट्र-रच्चा के लिए जितने अस्व-शिस्त्रों की आवश्यकता हो, उतने ही रक्खे जायं। राष्ट्र-संघ के विधान की दृष्टि में गुप्त कम्पनियों-द्वारा युद्ध के अस्त्र-शिस्त्रों का निर्माण अग्रापत्ति-जनक है।

इस घारा में तीन मूल सिद्धान्तों की स्थापना की गई है-

- (१) श्राखिल राष्ट्रों में युद्धास्त्रों की न्यूनता। सब्से पूर्व पराजित राष्ट्र निःशस्त्रीकरण को स्वीकार करे। तदुपरान्त फिर समस्त राष्ट्र उसे श्रपनावे।
- (२) सेनाएँ इतनी कम कर दी जायँ कि केवल राष्ट्र के भीतर शान्ति-व्यवस्था श्रीर बाहरी श्राक्रमणों से रच्चा की जा सके।
- (३) राष्ट्र संघ का यह उत्तरदायित्व है कि वह इन सिद्धान्तों को कार्य-रूप में परिशात करे।

राष्ट्रपति विल्सन के चौदह सिद्धान्तों में से एक सिद्धान्त यह था कि 'इस बात की यथेष्ट गारन्टी दी जाय एवं ली जाय कि राष्ट्रीय-युद्धास्त्र उतनी सीमा तक न्यून कर दिये जावेगे, जितने राष्ट्र-रज्ञा के लिए आवश्यक होंगे।' इस सिद्धान्त का प्रयोग आरम्म में केवल विजित राष्ट्रों के लिए किया गया और वर्षेलीज़ की सन्धि के अनुसार

जर्मनी, श्रास्ट्रिया श्रादि राष्ट्रों को निःशस्त्र कर दिया गया। जर्मनी पराजित राष्ट्र था, उसने विजेता राष्ट्रों के इस निर्णय को स्वीकार कर लिया। जर्मनी को यह श्राश्वासन दिया गया कि जर्मनी के निःशस्त्र हो जाने पर राष्ट्र-संघ के सदस्य भी श्रपने-श्रपने राष्ट्र के शस्त्रास्त्रों में कमी करने का प्रयक्ष करेंगे।

इसी उद्देश्य को लेकर राष्ट्र-संव में निःशस्त्रीकरण की समस्या खड़ी हो गई श्रौर उसके समाधान के लिए निःशस्त्रीकरण - कमीशन ( Disarmament Commissio )) नियुक्त किया गया एवं निःशस्त्रीकरण-सम्मेलनीं का आयोजन किया गया। परन्तु यह सब प्रयत विफल रहा। सत्य तो यह है कि सबल राष्ट्र अपने अस्त्र-शस्त्रो में कमी करना श्रात्मधातक समक्तते हैं। क्योंकि श्रस्त्रों की कमी हो जाने से वे अपने विशाल साम्राज्यों की रचा कैसे कर सकेंगे। जब-जब निःशस्त्रीकरण्-सम्मेलन हुन्ना, तब-तब साम्राज्यवादियों ने यह तर्क पेश की कि-'मुरज्ञा के बिना निःशस्त्रीकरण नहीं हो सकता।' ( No disarmament without adequate Security.) जो राष्ट्र-संघ के सिद्धान्तों के समर्थक थे, उनका यह कहना था कि-'विना निःशस्त्रीकरण के सुरत्ता संभव नहीं।' इस प्रकार के वितयहा-वाद में उलमकर राजनीतिज्ञों ने यह प्रमाणित कर दिया कि यथार्थ में शस्त्रास्त्र युद्ध के मौलिक कारण नहीं है। यह युद्धास्त्र तो किसी हित की रत्ना के लिए हैं, जिसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं श्रीर वह है-- माम्राज्यवाद । एशिया में यूरोप के साम्राज्यों की रच्चा के लिए. यूरोप इस शस्त्रास्त्रों की प्रतिस्पर्का में उत्तक गया है। श्रातः जब तक युद्ध के मीलिक श्रीर ययार्थ कारणों को खोजकर उनके निवारण का प्रयत न किया जायगा, तब तक निःशस्त्रीकरण - सम्मेलन सफल ही नहीं हो सकते। श्रीर न राष्ट्रीय-शस्त्रीकरण में ही परिवर्तन हो सकता है।

## राष्ट्र-संघ श्रीर विश्व-शान्ति

धारा १०--राष्ट्रों की राजनीतिक-स्वतंत्रता की रक्षा

अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को शान्त करने के लिए राष्ट्र-संघ को तीन भकार के अधिकार दिये गये हैं। सर्वप्रथम, राष्ट्र-संघ की कौंसिल एक मध्यस्थ की हैसियत से, दोनों दलों की सम्मति से विवाद का निर्ण्य कर सकती है।

• दितीय, कौतिल कार्य-कर्ता की हैितयत से तिफारिशें कर सकती है। श्रन्त में राष्ट्र-संघ को यह श्रिधकार दिया गया है कि वह शान्ति-भंग करनेवाले राष्ट्र को रोकने का प्रयत्न करे। विधान-धारा १० इस प्रकार है—

'सघ के सदस्य स्वीकार करते हैं कि किसी राज्य की सीमा पर श्राक्रमण न किया जाय श्रीर उसके राजनीतिक-स्वाधीनता को श्राघात न पहुँचाया जाय। यदि इस सिद्धान्त के विपरीत कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर चढ़ाई करने की घमकी दे, चढ़ाई करे या श्राक्रमण का भय हो, तो कौंसिल ऐसा परामर्श देगी, जिससे इस सिद्धान्त की रहा हो सके।'

राष्ट्रपति विल्सन की दृष्टि में यह धारा विधान की आधार-स्तम्भ थी। 'इसी धारा के कारण अमेरिकन सोनेट को विशाल बहुमत से विधान की स्वीकृति के विपरीत सम्मति देनी पड़ी।' # विगत चीन-जापान-युद्ध ने यह प्रमाणित कर दिया कि उपयुक्त सिद्धान्त कोई मूल्य नहीं रखता। इसका कारण यह हो सकता है कि इसमें राष्ट्र-संघ

<sup>\*</sup> It was largely responsible for the American Senate's refusal to vote by the necessary majority for the acceptance of the covenant.

<sup>-</sup>Intelligent Man's way to prevent War p. 381.

के उत्तरदायित्व को स्पष्ट नहीं किया गया है, अथवा राष्ट्र-संघ की कॉसिल अपनी अशक्ति के कारण सिद्धान्त का पालन नहीं कर सकी ! वास्तव में आक्रमणकारी राष्ट्र के प्रतिकृत कोई कार्य करने के लिए उस कार्य में उस राष्ट्र की सम्मति लेना न्याय-संगत नहीं।

श्राक्रमण से चीन की सुरक्षा के लिए प्रयत्न करने में कौन्सिल ने जापान की सम्मति पाने की चेष्टा की। इसी के फलस्वरूप स्थिति भयंकर बन गई। क्या कौन्सिल का यह कार्य श्रपराधी को न्यायकर्ता का श्रासन देने से कुछ कम था !- यदि राष्ट्र-संघ के समस्त सदस्यों के हृदय में शान्ति-स्थापन श्रीर चीन की रक्षा के लिए कामना होती, तो क्या वे चीन श्रीर जापान की सम्मति के बिना उस कामना को क्रियान्सक रूप नहीं दे सकते थे ! वे जापान का विरोध करके चीन की रक्षा कर सकते थे ; पर सबल राष्ट्र से कोई बैर क्यों ले ! साम्राज्यवादी राष्ट्रों का यह मनोविज्ञान श्रपना काम कर रहा था।

धारा ११--शान्ति -स्थापन के लिए सदस्य एवं प्रधान-मन्त्री

#### का उत्तरदायित्व

१—'यदि कोई युद्ध छेड़े या युद्ध की घमकी दे, जिसका संव के किसी सदस्य-राष्ट्र पर द्वरन्त ही प्रभाव पड़ना सम्भव हो, या न हो, संघ के लिए यह चिन्ता का कारण होगा। संघ ऐसा कार्य करेगा, जो राष्ट्रों की शान्ति-रत्ता के लिए विवेकपूर्ण और प्रभावशाली समका जायगा। यदि किसी दशा में ऐसी परिस्थित उत्पन्न हो जाय, तो संघ के किसी सदस्य-राष्ट्र की प्रार्थना पर प्रधान-मंत्री तुरन्त कौंसिल का अधिवेशन निमन्त्रित करेगा।'

२—'यह प्रत्येक राष्ट्र का मित्रवत् अधिकार विघोषित किया जाता है, कि कौंसिल या असेम्बली के सामने वह उन परिस्थितियों को उप-

# राष्ट्र-संघ और विश्व:शाःनि

स्थित करेगा, जिनका उन अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर प्रभाव पड़ता है।

युद्ध को रोकने के लिए समस्त विधान में केवल दो धाराएँ हैं— धारा ११ एवं १४; परन्तु इन धाराश्रों के श्रन्तगंत कोई कार्य करने के लिए सबसे बड़ी वाधा है—'सर्वधम्मति-नियम' (Unavimity Rule); परन्तु यदि शान्ति के इच्छुक शक्तिशाली राष्ट्र यह चाहें कि युद्ध एक जाय, तो वे विग्रही पद्मों को छोड़कर भी युद्धा-वसान का उपाय सोच सकते हैं श्रीर उसे काम में ला सकते हैं।

#### घारा १३

राष्ट्र श्रपने विवादों का निर्णय कराने के लिए उन्हें स्थायी न्याया-लय ( Permanent court of Internation! Justice ) को सींप सकते हैं। न्यायालय को सुपुर्द किये गये विवाद के निर्णय के सम्बन्ध में विधान-धारा १३ (४) में लिखा है—

'राष्ट्र-संव के सदस्य यह स्वीकार करते हैं कि न्यायालय के निर्णय को पूरी सचाई के साथ कार्य-रूप में लायेंगे ख्रीर वे उन राष्ट्रों के विचद्ध युद्ध नहीं छेड़े गे, जिन्होंने न्यायालय के निर्णय को स्वीकार कर लिया हो। यदि किसी दशा में ऐसे निर्णय को कार्य-रूप में धरिणित न किया जा सके, तो कौंसिल यह विचार करेगी कि किस उपाय से वह निर्णय काम में लाया जा सकता है।'

यदि दो राष्ट्र अपने विवाद को निर्णय के अर्थ न्यायालय को सौंप देंगे, तो उन्हे उसके निर्णय का पालन करना आवश्यक ही नहीं, स्वामा-विक भी है; परन्तु यदि विवाद सदल राष्ट्रों में हुआ, तो निर्णय को कोई भी राष्ट्र अस्वीकार कर सकता है। ऐसी दशा में, उस निर्णय का कार्य-रूप में लाने का दायित्व कौंसिल पर आ जाता है; पर कौसिल क्या है, यह आप अब जान गये होंगे ! कौंसिल (Council) स्थायी

सदस्यों ( सबल राष्ट्रों ) की एक गुप्त-संस्था है। तब यह कैसे सम्भव हो सकता है, कि सबल राष्ट्रों की समा एक सबल राष्ट्र के विरुद्ध कुछ कर सकेगी ?

#### घारा १४

यदि किसी विवाद के निर्णय के लिए घारा १३ के अन्तर्गत कार्य नहीं किया गया हो श्रीर भविष्य में, विवाद के युद्ध के रूप में बदल जाने की संमावना हो, तो संघ के सदस्य-राष्ट्र को उसे कौंसिल की जाँच, सममीता या रिपोर्ट के लिए सौप देना चाहिए। यदि कौंसिल कोई निर्णय करने में विफल रहे, तो दो उपाय हो सकते हैं। कौसिल विवाद के पन्नों को छोड़कर, सर्व-सम्मति से रिपोर्ट तैयार करेगी या सर्व-सम्मति से रिपोर्ट तैयार न कर सकेगी। यदि रिपोर्ट सर्व-सम्मति है, तो संब का कोई भी सदस्य उस पन्न के विरुद्ध युद्ध नहीं छेड़ सकता, जो उसकी रिपोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार करता है। यदि कौंसिल सर्व-सम्मति से रिपोर्ट स्वीकार नहीं करती, तो ३ मास की अविध के उपरान्त, सदस्य, जहाँ तक विधान का संबंध है, युद्ध कर सकते हैं। इस युद्ध को रोकने का राष्ट्र संघ पर कोई दायित्व नहीं है। विधान की यह सबसे बड़ी श्रिट है। विधान-अन्तर्राष्ट्रीय-कानून (International law) की दृष्टि में युद्ध को अपराध घोषित नहीं करता। राष्ट्र-संघ युद्ध रोकने के लिए भी बहुत कम प्रभावशाली साघन प्रदान करता है। जो कुछ साघन उसके पास हैं, वे शक्तिशाली राहों की सामरिक नीति के कारण व्यर्थ हैं।

यदि रिपोर्ट के विरुद्ध एक भी राष्ट्र की सम्मति प्राप्त हो गई (जिसका प्राप्त होना, वर्तमान परिस्थिति में पूर्णतः संमव है) तो युद्ध का मार्ग निष्कंटक हो जायगा। फिर तो राष्ट्र-संघ के सदस्य संघ के सिद्धान्तानुसार युद्ध में भाग ले सकते हैं।

# राष्ट्र-संघ और विश्व-शान्ति

#### धारा १६--व्यापारिक श्रीर श्रार्थिक-बहिष्कार

'यदि राष्ट्र-संघ का कोई सदस्य घारा १२, १३ या १४ की उपेचा कर युद्ध छेड़ दे, तो यह स्वभावतः समका जायगा कि उसने श्रन्य सदस्यों के विषद्ध युद्ध ठान लिया है। श्रन्य सब सदस्य उस राष्ट्र के साथ श्रपने व्यापारिक श्रीर श्रार्थिक संबंध द्वरन्त त्याग देंगे; राष्ट्र-संध के विधान का उल्लंबन करनेवाले राष्ट्र श्रीर श्रन्य राष्ट्रों के सब संबंध-विच्छेद कर दिये जायेंगे।.....'

यथार्थं में शान्ति-स्थापना की दृष्टि से यह घारा श्रिधिक उपयोगी श्रीर श्रावश्यक है; परन्तु इसकी उपयोगिता गुट्टवन्दियों के तथा शक्तिशाली राज्यों की कृटनीति के कारण कोई मूल्य नहीं रखती।

सम्माज्यवादी जापान ने घारा ४४ के अन्तर्गत किये गये कींसिल के कार्य की उपेला की। यही नहीं, उसने राष्ट्र-संघ से संबंध-विच्छेद की सचना दे दी; परन्तु राष्ट्र-संघ के समर्थक इस घारा का प्रयोग न कर सके। इसने अन्यत्र वतलाया है कि आर्थिक-वहिष्कार एक विशाल शस्त्र है, जिसके सामने बड़े-बड़े राष्ट्रों को मी मुक्तना पड़ता है। भारत ने विदेशी-वस्त-वहिष्कार-आन्दोलन से संसार को यह दिखला दिया कि कोई राष्ट्र रक्तपात किये बिना—जल, स्थल, आकाश-सेना के विना—किस प्रकार आदर्श अहिंसा-त्रत का पालन कर अपने राष्ट्र में स्वदेशी का प्रचार कर सकता है।

इसी स्परता का वहाना लेकर संघ के सवल सदस्य अपने दायित्व का पालन नहीं करते। जहाँ राष्ट्र-संघ कौंसिल और असेम्बली के कर्चव्य और दायित्व स्पष्ट हैं, वहाँ महाशक्तियों की क्टनीति संघ को न्याय-पूर्वक कार्य करने में वाघा उपस्थित करती है। इस प्रकार राष्ट्र-संघ अपनी आन्तरिक शुटियों और क्टनीति-कुशल राजनीतिज्ञों की अधि-

कार-लिप्सा तथा राज्य-विस्तार के लालसा के कारण पौरुष-हीन वन गया है। वह वर्तमान स्थिति में, एक संगठित पालगढ़ के श्रितिरिक्त श्रीर कुछ नहीं है।

## २—पेरिस की सन्धि (Pact of Paris)

श्रगस्त २७ सन् १६२८ ई० को विश्व-विख्यात पेरिस की सन्धि-पत्र पर इस्ताच्चर किये गये। यह सन्धि कैलौग-ब्रियान्ड-पैक्ट के नाम से भी प्रिक्षिद्ध है। इम इसकी श्रालोचना करने से पूर्व पेरिस की सन्धि की प्रतिलिपि यहाँ देते हैं:—

धारा १— अपने-अपने राष्ट्रों की प्रजा के नाम पर बड़े-बड़े प्रतिशं करनेवाले राष्ट्र यह घोषित करते हैं कि वे अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को तय करने के निमित्त युद्धावाहन की निन्दा करते हैं और अपने पारस्परिक सम्बन्धों में युद्ध को राष्ट्रीय नीति का साधन स्वीकार नहीं करते।

२—बड़े-बड़े प्रतिशा करनेवाले राष्ट्र यह स्वीकार करते हैं कि यदि उनमें किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न हो जाय, तो वे उसका निपटारा या निर्णय शान्तिमय साघनों के श्रतिरिक्त श्रौर किसी उपाय से नहीं करेंगे।

संयुक्त-राष्ट्र श्रमेरिका के स्वराष्ट्र सचिव (Secretary) Stimson ने पेरिस-सन्धि पर एक वक्तव्य में श्रपने जो विचार व्यक्त किये हैं, वे विचारणीय हैं—

'War between nations was renounced by the Signatories of the Briand-Kellogg-Pact. This means that it has become illegal, throughout practically the entire world It is no longer to be the source & subject of rights.'

# राष्ट्र-संघ श्रीर विश्व-शान्त

'Again the Briand-Kellogg-Pact provides for no sanctions of force It does not require any signatories to intervene with measures of force in case the Pact is violated Instead it rests upon sanction of public opinion which can be made one of the most potent sanctions in the world.'\*

सारांश यह है कि ब्रियान्ड-कैलोग-पैक्ट के कारण युद्ध गैरकानूनी बना दिया गया है। अब न यह स्वत्वों का आधार रहा, न अधिकारों का जनक ही। सन्धि में बल-प्रयोग (Force) के लिए भी कोई स्थान नहीं दिया गया है। यदि इस सन्धि का कोई उल्लंधन करे, तो उसके विरुद्ध सैनिक-शक्ति का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है। यह सन्धि तो अपनी शक्ति लोकमत से प्राप्त करती है; इसलिए लोकमत ही इसका एकमात्र संरक्षक है।

इस सन्धि में यह तो स्पष्ट बतलाया गया है कि युद्ध राष्ट्रीय-नीति का सामन (Instrument of National policy) नहीं है— वह ग़ैर-कानूनी है; पर युद्ध क्या है श्रीर बल-प्रयोग क्या है !—इन पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया। यह सन्धि उस समय किस काम श्रायेगी, जब उस पर इस्ताच्छर करनेवाला कोई राष्ट्र युद्ध का शंखनाद हाय में लेकर रंगमूमि की शर्या लेगा! वह कौनसा साधन है, जिससे ऐसे संकट के समय सन्धि की सम्मिलित रूप से रच्चा की जा सकती है! यह तो ऐसा ही विधान हुआ है कि कोई राष्ट्रीय व्यवस्थापक कानून तो स्वीकृत कर ले; परन्तु उसकी प्रजा-द्वारा मनवाने के लिए Executive Government सरकार कोई प्रयस्न न करें।

यह मान लिया गया कि युद्ध राष्ट्रीय-नीति का साधन नहीं है ; पर

<sup>\*</sup> International Conciliation-January 1933 p. 22-23.

Carnegei Endowment for International peace Newyork U.S. A.

कोई लड़ाकू राष्ट्र श्रपने स्वार्थ-साधन के लिए उसे श्रन्तर्राष्ट्रीय राज-नीति का साधन बना सकता है। ऐसा करने में उसे किसी वाघा का सामना न करना पड़ेगा।

हम यह स्वीकार करते हैं कि पेरिस की सन्धि युद्ध को ग़ैर-कानूनी घोषित करती है।

परन्तु प्रश्न तो यह है कि यदि कोई राष्ट्र (जिसने पेरिस-सन्धि-पत्र पर इस्ताच्चर किये हुए हैं) सन्धि का उल्लंधन कर युद्ध छेड़ता है, तो उस समय सन्धि-पत्र के इस्ताच्चर-कर्चाश्रों का क्या कर्संव्य होगा ! इसका कोई उत्तर सन्धि-पत्र में नहीं है ! क्या शान्ति के देवदूत, पेरिस सन्धि के जनक संयुक्त-राष्ट्र श्रमेरिका की तरह जापान द्वारा चीन के श्रपहरण को तटस्य मान से देखते रहना ही इस सन्धि का श्रमिप्राय है ! ससार में ऐसे सन्धि-पत्रों के होते हुए भी उनके समर्थकों-द्वारा युद्धों का श्रायोजन यह सिद्ध करता है, कि इन सन्धियों के पीछे कोई शक्ति नहीं; इसीलिए श्रसफलता का सामना करना पड़ता है।

जन पेरिस-पैक्ट पर इस्ताच् किये गये, तो सर्वप्रथम संयुक्त-राष्ट्र श्रमेरिका के सचिव कैलीग ने इस सन्धि की स्वीकृति के साथ कुछ संरच्या पेश किये। कैलीग ने घोषित किया कि—

'हर समय प्रत्येक राष्ट्र को यह स्वतंत्रता प्राप्त है कि वह सन्धियों की शर्तों का विचार किये विना विदेश के आक्रमण से अपने प्रदेशों की रत्ता करे। वह राष्ट्र ही यह निर्णय करने के योग्य है कि किन परिस्थितियों में आत्मरत्ता के शिए युद्ध किया जा सकता है।'

इस प्रकार फान्स की सरकार ने 'आत्मरचा' का सरंच्या उपस्थित किया। ब्रिटिश सरकार ने कैलौग के मन्तव्य का समर्थन किया और साथ ही यह भी कहा कि संसार के कुछ मार्गो में, जिनकी समृद्धि और

# राष्ट्र-संघ श्रौर विश्व-शान्ति

अम्युदय ब्रिटिश-शासन की शान्ति और सुरक्षा के लिए विशेष हित की बात है, ब्रिटिश-शासन को उन मार्गों में 'कार्य की स्वतंत्रता' (Freedom of action) होनी चाहिए। कहना न होगा कि यह संरक्षण स्वीकार कर लिये गये। जब जापान ने चीन पर आक्रमण किया, तो उसने बतलाया कि यहांकार्य पेरिस-सन्ध (Paot of Paris) के प्रतिकृत नहीं ठहराया जा सकता; क्योंकि पेरिस-सन्ध 'आत्मा-रक्षा' के लिए ही ऐसा किया है। वह चीन पर आक्रमण करना नहीं चाहता था।

अब पाठक यह स्पष्टतः जान गये होंगे कि इन शान्ति स्थापन के लिए की गई सन्धियों का यथार्थ में क्या उद्देश्य है, और इनसे कहाँ तक शान्ति स्थापना हो सकती है। यह ठीक है कि अमेरिका संसार को यह दिखला देना चाहता है कि वह शान्ति की स्थापना के लिए सबसे अधिक प्रयक्षशील है; परन्तु चीन-जापान-युद्ध के पाठक क्या इस कथन को सत्य मान सकेंगे।

# चौथा ऋध्याय

# युद्ध के मौिलक कारण

#### –श्रार्थिक कारण

संसार में युद्ध सदैव से होते आये हैं। राज-शक्ति के विकास से पूर्व भी मानव-समाज में सामरिक-प्रवृति के लक्ष्ण विद्यमान थे। आज भी अर्द्ध-सम्य या वन्य जातियों में युद्ध बड़े भीषण रूप में मिलता है; पर इसका यह निष्कर्ष नहीं कि युद्ध सम्यता के लिए आनिवार्य है। जिस प्रकार आदिकाल से मानव-स्वास्थ्य के लिए रोग नामक शत्रु पीछे लग गया है, उसी प्रकार मानव-सम्यता के पीछे भी युद्ध का राजरोग लग गया है। युद्ध तो सम्यता का रोग है।

युद्ध मानव-प्रकृति का स्वामाविक गुण नहीं कहा जा सकता। युद्ध श्रनेक मानवीय दूषणों श्रौर दुर्वलताश्रों के समान ही एक महा-

# राष्ट्र-संघ श्रीर विश्व-शान्ति

दोष है। जब-जब संसार में भीषण महायुद्धों की सम्मावना प्रतीत हुई, तब-तब संसार के विचारकों ने एक-स्वर से उन्हें सम्यता के लिए धातक बतलाया।

यह श्राप जानते हैं कि मानव-प्रकृति परिवर्त्तनशील है। प्रत्येक
युग में उसमें श्राश्चर्य-जनक परिवर्त्तन होते रहे हैं। समाज, व्यवस्था,
श्राचार-विचार, शासन-पद्धित, नियन्त्रग्र, श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध श्रादि
ने प्रत्येक युग की मानवी-प्रकृति में बड़े-बड़े परिवर्त्तन किये हैं। श्राज
हम जिन श्राचार-विचारों श्रीर संस्कृति को श्रेष्ठ समकते हैं, उन्हे हमारे
पूर्वज श्रसम्यता का नाम देते थे। श्राज हम जिन विचारों श्रीर
मावनाश्रों को युग-धर्म कहते हैं, सम्भव है, एक शताब्दी के बाद वे
जंगलीयन के भाव कहे जायं। क्या उन्नीसवीं शताब्दी का भारत यह
कल्पना कर सकता था कि महातमा गांधी के श्राहिंसात्मक-सत्याग्रह-द्वारा
चह श्रपनी स्वाधीनता का युद्ध करेगा !

यह विलक्कल सत्य है कि यदि उन मनुष्यों को, जो रख्भूमि में जाकर रक्तपात करते हैं, समुचित सैनिक-शिच्य न दिया जाय, या उनको निन्यत्रण में रहना न सिखलाया जाय, तो वे कदापि एक सैनिक के कर्त्तव्यों का पालन न कर सकेंगे। इससे प्रमाणित है कि 'मनुष्यों में सैनिक-प्रवृत्ति जन्म से उत्पन्न नहीं होती, ।वह तो शिच्या- द्वारा पैदा की जाती है। सैनिक-शिच्यालय (Military Training Institute) मनुष्य की प्रकृति को कितना बदल देते हैं, ।यह इसी तथ्य से प्रकट हो जाता है।

प्राचीन युग में युद्ध शारीरिक-बल के प्रदर्शन के लिए होते थे। जिन मनुंष्यों या राज्यों पर किसी राजा को अपना आतंक फैलाना होता, उनके विरुद्ध युद्ध ठान दिया जाता।

-नेपोलियन, िकन्दर, मुहम्मद गोरी, बाबर श्रादि जितने विजेता

हुए, सभी ने अपने बल की संसार में घाक जमाने की कोशिश की ; परन्तु राज्य-संस्था के किसान के साथ युद्ध के उद्देश्यों में भी परिवर्तन होते रहे । बाद में राज-विस्तार की आकां ज्ञा से प्रेरित होकर राजा अपनी सेनाओं को अस्त्र-शस्त्रों से सुसजित कर राज्यों पर आक्रमण करने लगे । जो देश जीते, उन पर शासन किया । इस प्रकार 'साम्राज्यंवाद को जन्म मिला ।

वैसे तो युद्ध के अनेक प्रमुख और गौण कारण हैं। उनंका कोई एक कारण बतलाना अज्ञानता होगी; परन्तु वर्तमान युग' में, जब संसार के राष्ट्रों के शासन का आधार आर्थिक है, राजनीतिक नहीं; युद्ध के प्रमुख कारण भी आर्थिक ही हैं। राष्ट्रों की यह धारण है कि अर्थ की अधिकाधिक प्राप्ति युद्ध-द्वारा ही संभव है। यदि स्थायी शान्ति रही, तो अर्थ प्राप्ति में वाधा उपस्थित होगी। यह ठीक है कि 'ऐसी सामरिक-मनोवृत्तिवाले राष्ट्र अपने इस मूल उद्देश्य को अपनी प्रजा पर प्रकट नहीं करते। प्रजा को यह बतला दिया जाता है कि यह राष्ट्र, स्वतन्त्रता, राष्ट्रीय-स्वत्वों, राष्ट्र-सम्मान-रज्ञा या निर्वल राष्ट्रों की राजनीतिक स्वतंत्रता तथा हितों की रज्ञा के लिए युद्ध में भाग तो रहा है। जब शान्ति-सन्धि की शतों पर विचार करने का अवसर आता है, तब युद्ध के वास्तविक कारणों का पता चलता है।

#### २—ग्रोद्यांगिक क्रान्ति—

श्राज से शताब्दियों पूर्व हमारा जीवन कैसा था श्रीर श्राज कैसा है !—इस पर विचार करने से हमें विशाल अन्तर प्रतीत होगा। प्राचीन युग में मनुष्य अपनी जिन्दगी के निर्वाह के लिए सामग्री जुटाने सें इतना व्यग्न रहता था कि उसे मोजन-वस्त्र की समस्या के श्रातिरिक्त श्रीर किसी बात पर विचार करने का समय बहुत कम मिलता था। पाठक यह ध्यान में रक्खें कि मैं यह बात मारत के वैदिक-काल के विषय

में नहीं कह रहा हूं ; क्योंकि वह तो भारत का सुवर्ण-युग था। वह युग तो इतना श्रधिक उन्नत श्रीर समृद्धिशाली या कि श्रार्थ विद्वानों ने भौतिक उन्नति के साधन सोचने के श्रतिरिक्त श्राध्यात्मिक-प्रयोग-शाला में आश्चर्य-जनक आविष्कार किये थे। यह वात तो तीन या चार शताब्दी पूर्व की है। मानव-मस्तिष्क उत्कर्षशील साधनों के सोचने श्रीर भौतिक श्रम्युदय के साधन जुटाने में मग्न था। ज्ञान-विज्ञान का स्रों-दय होनेवाला तथा यूरोप में वैज्ञानिक-शिक्षा के लिए विद्यालय श्रौर विद्यापीठ स्थापित होने लगे। जहाँ पहले चर्ले से सूत कातकर, करवे से कपड़े बुनकर यूरोपवासी अपने शरीर को ढाँपने की कोशिश करते थे, श्रव वहाँ के नगरों में वैज्ञानिक-उन्नति के कारण मशीनों का उप-योग होने लगा। वाष्य-शक्ति से मशीनें चलाकर उद्योग में एक विचित्र कान्ति कर दी गई। इसका परिगाम यह हुन्ना कि कम मनदूरों के द्वारा श्रविक परिमाण में माल तैयार होने लगा। कृषि में भी उन्नति हुई श्रीर मोजन की उपज भी वढ़ गई। ग्रामों के लोग श्रपने-श्रपने प्रामों को छोड़-छोड़कर शहरों में वसने लगे। इस प्रकार यूरोप में बड़े-बड़े श्रौद्योगिक नगरों का विकास होने लगा। जब यातायात के साधनों में बाष्प-शक्ति का प्रयोग किया जाने लगा, तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। नाविक-शक्ति का भी विकास होने लगा। सन् १८१६ ई॰ में सबसे पहले जलयान पर स्टीम-इंजिन लगाकर यात्रा की गई। सन् १८३८ ई॰ में ब्रिस्टल श्रीर न्यूयार्क के बीच में स्टीमर-जहाज श्राने-जाने लगे । सन् १८४० ई० में रेलवे का श्राविष्कार हुन्ना श्रीर नई रेलवे लाइनें बनाई जाने लगीं । सन् १८५० ई० में समस्त संसार में केवल २३००० हज़ार मील रेलवे लाइन थी। प्रारम्म में काष्ठ के जलयान बनाये जाते थे, उन्हीं में स्टीम-इंजिन लगा दिया जाता था ; परन्तु वाष्य के श्राविष्कार के बाद लकड़ी की जगह लोहे के जहाज

बनाये जाने लगे। विद्युत् के भ्राविष्कार ने तो आश्चर्य-जनक भौतिक उन्नित करके दिखला दी। भ्राज भौतिक-जीवन में विद्युत् का स्थान बहुत ही महवस्पूर्ण है।

सोलह्बीं शताब्दी के प्रारम्भ मे यूरोपवासियों ने नवीन-संसार ( अमेरिका ) की खोज की। इसी समय एशिया में प्रवेश के जल-मार्गों की खोज हुई। इन खोजों के कारण स्टीम से चलनेवाले जहाजों के निर्माण में विशेष सहायता मिली। नवीन संसार से जो बहुमूल्य सम्पत्ति श्रीर खनिज-पदार्थ यूरोप में आये, उनसे यूरोप की व्यावसायिक तथा व्यापारिक उन्नति में अधिक सहायता मिली। इन आविष्कारों और खोजों के परिणाम-स्वरूप उद्योगवाद का जन्म हुआ। सबसे पूर्व इसका प्रवेश यूलेपड में हुआ। तत्पश्चात् फ्रान्स, जमंनी, केन्द्रिय यूरोप और रूपेर रूपे में मी उद्योगवाद ने प्रवेश किया।

## ३--पूँ जीवाद

जब यूरोप में उद्योगवाद का विकास होने लगा, तो पूंजी का महत्त्व अधिक बढ़ गया। G. D.H. Cole के कथनानुसार—'पूंजी-वाद का अर्थ है—लाम के लिए माल तैयार करने की वह विकिसत उन्नत-प्रणाली, जिसमें माल तैयार करने के साधनों पर (सरकार का नहीं) व्यक्ति-विशेष का स्वामित्व अधिकार स्थापित हो जाता है। इस प्रणाली से अकाल ही होता है, सुकाल नहीं; यद्यपि पूंजीपित बहुषा इसकी चेष्टा करते हैं कि खास-खास माल सस्ता पड़े। पूंजीवाद के लिए माल तैयार करने का मुख्य उद्देश्य है, लाम उठाना। वह चाहता है कि मजूरी का खर्च बढ़ने न पाने, जिससे साधारण जनता की कम-शक्ति बढ़ने में वाधा पहती है।' #

<sup>\* &#</sup>x27;पूँ जोवाद की परिभाषा'—लेखक, प॰ जवाहरलाल नेहरू, 'आज' काशी २३ नवम्बर १६३३ ई०

मजदूर पूँजीपतियों के लिए घनोत्पत्ति का एक उपयोगी साघन है। उसके परिश्रम के फल-स्वरूप उसकी पूँजी में वृद्धि होती है। मजदूरों को मिल श्रीर कारखानों में इसलिए काम पर लगाया जाता है कि वे पूँजी-पित को श्रिधकाधिक सम्पत्ति प्रदान करें। श्रतः जब मजदूरों के द्वारा पूँजी में वृद्धि होना एक जाता है, तब उन्हें काम नहीं दिया जाता। इस प्रकार वे वेकार होकर संसार में श्रशान्ति का कारण बनते हैं। मजदूर पूँजी को बढ़ाने में कब श्रसफल होते हैं, यह प्रश्न विचित्र-सा प्रतीत होता है; पर है यह विचारणीय। इस प्रश्न पर श्रागे विचार किया जायगा।

जब यूरोप के राष्ट्रों में उद्योग की उन्नति के साय-साय पूँजीवाद का श्रिवक जोर बढ़ गया, तब एक नवीन समस्या पैदा हो गई। माल की पैदावार इतनी श्रिवक हो गई कि श्रपने राष्ट्र की श्रावश्यकताएँ पूरी होने के श्रितिरक्त माल श्रिवक बचने लगा। उसकी खपत के लिए उपाय सोचे जाने लगे। यूरोप के राष्ट्रों में श्रव व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का श्राविमांव हुआ। श्रव प्रत्येक यूरोपीय देश श्रपने माल की खपत के लिए यूरोप से बाहर नवीन बाजारों की खोज करने लगा। जब तक यूरोप के राष्ट्र श्रपने समान राष्ट्रों की उन्नति के लिए पूँजी लगाते रहे, तब तक उन्हें विशेष लाम नहीं हुआ। यथा, जब श्रंग्रेजों ने श्रमेरिका में श्रमेरिकन रेलवे के बनवाने में श्रपनी पूँजी लगाई, इससे उन्हें विशेष लाम नहीं हुआ। यह तो प्रोक्षेसर हेराल्डलस्की के शब्दों में—'लामों का पारस्परिक विनिमयं' (Reciprocal Interchange of benefits) ही कहा जा सकता है।

नेपोलियन युद्धों के उपरान्त ही वर्तमान उद्योगवाद का प्रारम्भ होता है। अपने जन्म-काल से अर्द्ध-शताब्दी तक यह खूब उन्नत हुआ। विज्ञान के आक्षयंजनक विकास ने मशीन की शक्ति को अधिक

बढ़ा दिया। जब श्रिषक उत्पादन होने लगा, तब नवीन बाजारों के लिए लोज होने लगी। नवीन देश श्रपनी न्यापारिक उन्नति में श्रप्रसर होने लगे। उन्होंने अपने-श्रपने बाजारों में श्रन्य प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रों के माल का विहक्तार करना शुरू कर दिया। इसमें उन्हे खूब सफलता मिली; परन्तु यूरोनीय राष्ट्र इससे निराश न हुए। उनकी नवीन बाजारों की खोज निरन्तर होती रही। इस प्रकार निरन्तर प्रयत्न के उपरान्त पूर्व श्रप्रीका, श्रीर एशिया का द्वार खुल गया। उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। उनके हाथ ऐसे बाजार लगे, जो उन्हें न केवल मालामाल ही कर सकते थे; किन्तु उन्हें राजशक्ति प्राप्त करने के लिए भी सुरोग दे सकते थे। पूँजीवाद ने यूरोपीय देशों की सरकारों को एशिया पर श्रपना प्रसुत्व स्थापित करने के लिए साधन प्रदान किये।

'न्यापार सदैव पताका (राज्य) के पीछे पीछे चला ; परन्तु अव न्यापार पूँ की के पीछे-पीछे चलने लगा। राज्य और पूँ की एक हो गये। कूटनीतिज्ञता और न्यवसाय ने मिलकर काम किया।'\*

इस प्रणाली के अनुसरण से पूँजीपति की शक्ति बढ़ गई और प्रिया, अफ्रीका आदि में लूट करने का पूरा सुयोग मिल गया। पूँजीपतियों ने अपने हितों की रक्षा करने के लिए अपनी-अपनी राष्ट्रीय सरकारों से सुसिजत सेनाएँ उन-उन देशों से मँगवाई, जहाँ-जहाँ वे अपने बाजारों की तलाश में प्रवेश करते गये। इस प्रकार पूर्वी बाजारों पर पूर्ण अधिकार स्थापित करने के लिए सैनिक आतंकवाद का आअय लिया गया। वस, इस समय से पूँजीवाद ने एक नवीन रूप घारण किया। यह नवीन रूप आर्थिक-साम्राज्यवाद के नाम से प्रसिद्ध है।

<sup>\*</sup> Vide The World crisis and the problem of Peacer By S. D. Chitale, p. 26 (1933)

#### ४-- ऋार्थि दः-साम्राज्यवाद

वर्तमान शासन श्रीर राजनीति का मूलाधार 'श्रर्थ' है; श्रतः इस
युग के साम्राज्यवाद की मावना में भी विशाल श्रन्तर हो गया।
उसका 'श्रर्थ' से ही श्रधिक संबंध होने के कारण वह 'श्रार्थिकसाम्राज्यवाद' (Economic Imperialism) के नाम से प्रसिद्ध
है। इस युग में 'श्रार्थिक साम्राज्यवाद' भी एक नवीन श्राविष्कार है।
यह पूँ जीवाद का निखरा हुआ स्वरूप श्रार्थिक-साम्राज्यवाद ही संसार
में युद्ध श्रीर अन्तर्राष्ट्रीय श्रराजकता का एक मौलिक कारण है;
इसलिए हमें इसके स्वरूप को ठीक प्रकार जान लेना उचित होगा।

'श्रार्थिक-साम्राज्यवाद' एक नवीन पद है, जिसे हम बीसवीं सदी से पहले के शब्द-कोषों में नहीं पाते। इसका विकास अपने वर्तमान रूप में Boer War के बाद ही हुआ है।

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तर भाग में उद्योगवाद श्रीर राजनीतिक-कान्ति श्रपनी चरम सीमा पर पहुँच चुके थे। श्रब वे साम्राज्यवाद की नवीन श्रात्मा को ग्रहण कर उन्नित करना चाहते थे। इंगलैयड ही व्यवसाय श्रीर उद्योग में श्रग्रगाय था; इसलिए उसे सबसे प्रथम श्रपना बाजार हूँदने के लिए उपनिवेशों की श्रावश्यकता पड़ी।

सन् १८७४ ई॰ में इंगलैयड में डिजरेली ने सबसे पहले १७६, ६०२ सैकड़े डालर का, अंग्रेजी सरकार के लिए, स्वेज नहर में हिस्सा खरीदकर और महारानी विक्टोरिया को 'भारत की सम्राजी' घोषित कर-आर्थिक साम्राज्यवाद की नींव डाली। १८८०-६० में मलाया, बर्मा और विलोचिस्तान भी अंग्रेजी साम्राज्य के अन्तर्गत कर लिये गये। इसके बाद Joseph Chamberlain डिजरेली की नीति का समर्थन करते हुए अपने को एक दल का नेता बनाकर ब्रिटिश-साम्राज्य

की जड़ मज़बूत करने के लिए चेष्टा करने लगा। इसी बीच फ्रान्स के त्वीय प्रजातन्त्र-शासन ने, ग्रल्सेसलोरेन के हाथ से निकल जाने पर बड़े उत्साह श्रीर ज़ोश के साथ राज्य-विस्तार के लिए प्रयत किया। केवल बीस वर्षों में ३४ लाख वर्ग मील के प्रदेश की, जिसमें २६० लाख मनुष्य रहते थे, फान्स के साम्राज्य के अन्तर्गत किया गया। साम्राज्यवादी हमवर्ग के ज्यापारियों ने विस्मार्क को श्रपने विचारों का श्रनुयायी बना लिया श्रीर जर्मन-साम्राज्य ने बहुत शीव श्रफ्रीका में १० लाख वर्ग मील के प्रदेश पर श्रपना श्राधिपत्य जमा लिया। रूस, जापान, स्पेन, पुत्तंगाल, श्रौर संयुक्तराष्ट्र श्रमेरिका इस प्रतिस्पर्का में पीछे न रहे। उन्होंने भी श्रपने साम्राज्यों में खुव वृद्धि की ; यहाँ तक कि वेल जियम-जैसे छोटे राष्ट्र ने भी श्रपनी मातृभूमि से श्रस्ती गुना श्रिधिक भू-खरह पर श्रपना उपनिवेश स्थापित किया। उन्नीसवीं शताब्दी के श्रन्तिम श्रीर बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक माग में यूरोप के राष्ट्रों ने समस्त संसार का बॅटवारा कर लिया था। जब शुरू-शुरू में उपनिवेश हथियाये गये, तब समकौते श्रीर सहयोग से काम लिया मया । यदि फ्रान्स इन्डोचीन पर श्रपना श्रधिकार स्यापित करता, तो इंग्लैंड शान्त रहता ; यदि इग्लैंड शिंगापूर पर कब्ज़ा करता, तो फ्रांस चुप रहता ; परन्तु जब सब देश श्रिषकृत हो चुके श्रीर बॅटवारे के लिए श्रिषक प्रदेश न रहे, तब उपनिवेशों के लिए यूरोपीय राष्ट्रों में संघर्ष होने लगा।

#### मतिस्पद्धी का यथार्थ उद्देश्य

जैशा कि अपर बतलाया जा चुका है, पूँजीवाद को अपनी सफलता के लिए बाजार की आवश्यकता थी। राष्ट्रीय बाजार, अनेकों पूँजी-पतियों के कारण, यथेष्ट लाम-प्रद सिद्ध नहीं हुआ। अतः अपने देश से बाहर नवीन बाजारों की खोज हुई। इस प्रकार उपनिवेशों की

स्थापना हुई । यह बतजाने की आवश्यकता नहीं कि इन उपनिवेशों पर अधिकार जमाने का मूल उद्देश्य आर्थिक था। उनमें यूरोप में उत्पन्न तथा निर्मित वस्तुएँ अधिक मूल्य पर बेची जा सकती थीं और इन उपनिवेशों से खाद्य-सामग्री और कच्चा माल अधिक सत्ता मिल सकता था।

उपनिवेशों पर श्रिधकार जमाने से ही कोई देश कच्चे माज की प्रति-हाँद्विता में श्रपने प्रतिहाँ हो देश को हरा सकता है। उपनिवेश यदि स्वतंत्र रहे, तो वे कच्चे माल पर एकाधिकार कर श्रपने देश के लिए श्रिधक-से-श्रिधक लाम प्राप्त करने की चेष्टा कर सकते हैं। ज्यों-ज्यों पूँजीवाद बढ़ता गया, कच्चे माल की माँग भी बढ़ती गई। कच्चे माल की प्रतियोगिता ज्यों-ज्यों बढती गई, त्यों-त्यों उपनिवेशों पर श्राधिपत्य जमाने के लिए क्तगड़ा बढ़ता गया। प्रत्येक यूरोपीय राष्ट्र यह चाहता है कि श्रिधक-से-श्रिधक उपनिवेश उसके निज के श्रिधकार में रहें; क्योंकि वैसी श्रवस्था में ही वह श्रपने प्रतिद्दन्द्वी को परास्त करने श्रीर कम मूल्य में कच्चा माल प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है। श्र

## पूँ जीपति के पीछे सेना

जब व्यापारिक-प्रतिद्धनिद्धता विकट रूप घारण कर तेती है और पूँजीपित को अपने माल की खपत करने में असफलता मिलती है, तब विभिन्न देशों के पूँजीपितयों में संघर्ष होने लगता है। उनकी सहायता के लिए उनके राष्ट्रों की सशक्त सेनाएँ रणभूमि में आ जाती हैं। यह कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि ब्रिटिश ने मिश्र देश पर अधिकार हसलिए जमाया कि ब्रिटिश-पूँजीपित वहाँ अपनी पूँजी लगा सकें।

देखिए'एशिया की क्रान्ति'—ले० ढॉ०सत्यनारायण शास्त्रो, पी० ए च्० ढी०,प् ३ ६

दिवाणी श्राफीका का युद्ध केवल सुवर्ण-लानों को श्राधिकृत करने के लिए ही हुआ था। फ्रान्स ने नेपोलियन तृतीय के अधीन मैक्सिको पर इसलिए ब्राक्रमण किया था कि मैक्सिकों में पूँकी लगानेवाले फेब्र पूँजीपतियों की रचा हो सके। श्रमेरिका ने पूँजीपतियों के हित के लिए ही निकारागुत्रा, हेटी, प्रेमिकों को श्रमेरिका के समान बना दिया। रूस-जापान का युद्ध मंचूरिया में लकड़ी की रियायतों की रज्ञा के लिए ही किया गया था। कोड्को के वर्बरतापूर्ण श्रातंककारी श्रत्याचार, मेक्सिको के तेल के लिए ब्रिटिश श्रीर श्रमेरिका के पूँजीपतियों की लड़ाई, ट्यूनिस को फ्रेञ्च का पराधीन राज्य बनाना ; जापान-द्वारा कोरिया की राष्ट्रीयता का विनाश । इन सब युद्धों का ध्येय एक ही या । यद्यपि युद्ध-घोषणा करते समय अपने-अपने विविध मानवीय लच्यों की श्रोर ध्यान श्राकृष्ट किया या। पूँजीपतियों ने बड़ी सफलता-पूर्वक श्रपने हितों की रचा के लिए श्रपनी-श्रपनी सरकारों को श्राग्रह किया कि वे राष्ट्रीय हितों के लिए लड़ें। एक प्रकार से सरकार श्रीर पूँजीपति में श्रमिन सम्बन्ध स्थापित हो गया। यहाँ तक कि पूँजीवादो के हितो पर श्राक्रमण् राष्ट्रीय श्रपमान माना जाने लगा।

ऐसी हियति में राज्य के पास सेना के श्रातिरिक्त रज्ञा का श्रीर क्या साधन रह जाता है। राजों ने श्रापने-श्रापने पूँजीपतियों की रज्ञा के लिए सशस्त्र सेनाएँ मेजकर युद्ध किये।

पूँजीवाद के इस विकास को मली-माँति हृदयंगम कर लेना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। जब आर्थिक-साम्राज्यवाद ने ऐसा स्वरूप धारण किया और राज्य के ऊपर पूँजीवादियों-द्वारा लगाई गई पूँजी के व्याज-संग्रह करने का मार सींपा गया, तो व्यापारिक सम्बन्धों में बड़ा क्रान्तिकारी परिवर्तन हो गया। इसके लिए शक्तिशाली राज्य-अप्रेदित या और इसका स्पष्ट अर्थ यह या कि राज्य की मौतिक शक्ति

## राष्ट्र-संघ श्रीर विश्व-शाःन्त

यथेष्ट होनी चाहिए। इन बाहर लगाई गई पूँजियों की रक्षा के लिए स्थल-सेना और नौ-सेना में अधिक वृद्धि की गई; पर इस सैनिक-व्यय की वृद्धि का अर्थ यह था कि पूँजीपति नवीन जन-संहारी अख-रास्त्रों का निर्माण करने में अपनी पूँजी लगावें। इस प्रकार शस्त्र-निर्माता कारखाने और कम्पनियों की राज्य के परराष्ट्र-विभाग (Poreign Department) की नीति पर प्रमाव पड़ना स्वामाविक ही था।

इस प्रकार श्रस्न-रास्त्र-निर्माता कम्पनियों के हितों की रत्ना करना राज्य का एक विशेष कर्तव्य बन गया। 'जब पूँजीपतियों की सहायता के लिए राज्य श्रस्त-शस्त्रों से सुसजित तैनात राने लगे, तो स्वामाविक रूप से राष्ट्र किसी युद्ध के लिए श्रपने राष्ट्र को सबल बनाने के निमित्त गुट (alliance) बनाने लगे। फान्स से श्रपने मतमेदों को तय करने के लिए हमें १६०७ में रूस से गुटबन्दी करनी पड़ी।'#

### श्रार्थिक-साम्राज्यवाद के पक्ष में

क्या वास्तव में आर्थिक साम्राज्यवाद राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को शान्तिमय बनाये रखने के लिए आवश्यक है !—इस प्रकन्त पर विचार करने से पूर्व इमें आर्थिक-साम्राज्यवाद के समर्थकों की तकों पर विचार कर लेना चाहिए। आर्थिक-साम्राज्यवादी का यह कथन है कि इम अपना माल और पूँजी विदेशों में मेजकर हां अपनी जीविका उपार्जन करते हैं; इसलिए यदि इमें जीवन धारण करना है, तो इमें विदेशों में वाजारों की आवश्यकता पड़ेगी। वैज्ञानिक-आविष्कारों के कारण उद्योग-चेत्र में आश्चर्य-जनक उन्नति हुई है। माल इतना

<sup>\*</sup> The Economic foundations of Peace By Prof. H. J. Laski (Intelligent Man's way to Prevent war) p. 509

श्रिषक तैयार होने लगा है कि उसे बाहर बेचने के लिए वाध्य होना पड़ता है। यदि हम बाहर श्रपना माल न वेचें, तो इसका श्रर्थ यह होगा कि हमारे राष्ट्र के नागरिक श्रपने जीवन के वर्तमान भापदयह (Standard) को कायम न रख सकेंगे। दूसरा तर्क यह है कि समस्त श्राष्ट्रनिक राज्य इसी काम में लगे हुए हैं। यदि हम इस प्रति-स्पर्का में दूसरों से पीछे, रह जायें, तो हम श्रपनी श्रतिरिक्त पूँजी श्रीर तैयार माल की बिक्री के सुश्रवसर से वंचित रह जायेंगे। इस प्रति-स्पर्का में श्रागे बढ़ने से हम श्रपनी राष्ट्रीय-सम्पत्ति को बढ़ाते हैं, श्रीर हमारे जीवन का श्रादशें भी इस प्रकार केंचा बनता है।

इसमें सन्देह नहीं कि इन तकों में सत्यता का कुछ श्रंश है।
साम्राज्यवाद ने अन्य प्रदेशों और पिछड़े हुए प्रदेशों की स्थित सुधारने
बड़ा योग दिया है। यह हो सकता है कि पूँजीपतियों ने अपने स्वार्थ
के लिए ऐसा किया और उससे उन पिछड़े हुए देशों का भी कुछ हित
साधन हुआ। वर्तमान आर्थिक-संगठन में प्रत्येक साम्राज्यवादी राष्ट्र
के सामने आर्थिक साम्राज्यवाद की एक विकट पहेली है। इसका सुलकाना उनके लिए टेड़ी खीर है। राजनीतिश इस पहेली को सुलकाने
में असमर्थ हैं; क्योंकि वे पूँजीवादियों के आतंक में हैं। पूँजीपति उनसे
यह कहते हैं कि इमारे हितों की रज्ञा न करने का अर्थ यह होगा कि
आप अपने देश को समृद्धिशाली बनाना नहीं चाहते। आप उनकी
श्रार्थिक उन्नति में बाधा हालते हैं।

## क्या संयुक्तराज्य श्रमेरिका साम्राज्यवादी है १

श्रार्थिक-साम्राज्यवाद श्रव इतना विकसित हो गया है कि वह भली-भाँति नहीं पहचाना जा सकता। इस साम्राज्यवाद के विकसित रूप को शान्तिमय साम्राज्यवाद का नाम दिया गया है। इस साम्राज्य-

वाद के अवीन जो देश होते हैं, उनका रक्त-शोषण कर अपने पूँजीपितयों की पूँजी की वृद्धि करना इसका ध्येय है। इस साम्राज्यवाद के
समर्थक शान्तिमय उपायों से कलह को रोककर, विजित राष्ट्र की
सम्पत्ति और घन को लूट ले जाते हैं। उन विजित राष्ट्रों को यह ज्ञान
भी नहीं होता कि उनका घन लूटा जा रहा है। ऐसे शान्तिमय आर्थिकसाम्राज्यवादियों का शिरोमिण अमेरिका है। सन् १८६७ ई० से
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में उद्योगवाद उन्नति कर रहा है। इस बीच में
अमेरिका का निर्यात (Export) ३३ करोड़ ६० लाख डालर
का हो गया। इसी समय दहाँ Steel Trust और Shipping
Trust आदि बनाये गये। उसके उद्योगों में ऐसी आक्षयंजनक
डन्नति तथा तैयार माल की आय-वृद्धि से यूरोप चिकत रह गया।
उसके दृदय में स्पद्धी जामत् हो गई। अमेरिका अपना तैयार माल
यूरोप में भी मेजने लगा। उसकी सम्पत्ति खूब बढ़ने लगी। यूरोप के
राष्ट्रों की भाँति वह भी अपनी पूँजी बाहर लगाने लगा।

श्रमेरिका श्रपने इस श्रार्थिक-श्रम्युदय से उन्मत्त हो त्ठा। सन् १८६८ में श्रमेरिकन बैंकर एसोसिएशन के श्रध्यदा ने श्रपने एक भाषण में विजयोन्मत्त भावना में प्रेरित होकर कहा—

'We hold know three of the winning cards in the game for Commercial greatness to wit, iron, Steel & coal. We have long been the granary of the world, we now aspire to be its workshop, then we want to be its clearing house.'\*

स्पेन-ग्रमेरिका-युद्ध के बाद ग्रमेरिका एक ग्रौपनिवेशिक-शक्ति

<sup>\*</sup> Vide World crisis & the Problem of Peace By S. D. Chitale p. 50

वन गया । साम्राज्यवादी प्रवृतियों का विकास होने लगा । अमेरिका ने हवाई में सबसे पूर्व शक्तर का न्यवसाय और उसकी उपज शुरू की । बाद में हवाई को अमेरिका में मिलाने का प्रयत्न किया गया । प्रशांत-महासागर के दूसरे द्वीप—अरब सागर में पोटोंरीलो भी अमेरिका में मिला लिये गये ; अतः अमेरिका की उद्योग-वृद्धि और औपनिवेशिक साम्राज्य-विस्तार के साथ संयुक्तराष्ट्र की सम्पत्ति में काफ़ी वृद्धि हुई । जिससे न्यूयार्क विद्व का आर्थिक केन्द्र वन गया । किसी समय यह स्थिति लन्दन को प्राप्त थी ; परन्तु अब न्यूयार्क ने संसार के अर्थ पर अपना अधिकार जमा लिया ।

चीन और इंडोनेसिया एशियायी व्यापार के दो बड़े चेत्र हैं। चीन एक विशाल राज्य है, जिसकी-राष्ट्रीय सरकार श्रत्यन्त हीन दशा में है। अशक राष्ट्र तथा ग्रह-कलह के लिए उर्वरा भूमि होने के कारण चीन साम्राज्यवादी नीति का शिकार है, जापान अपने Asiatic Munroe Doctrine का प्रयोग कर एशिया से बाहर की शक्तियों को उसमें इस्तन्तेप करने से रोकना चाइता है। उसका सिद्धान्त है—'एशिया एशिया-वासियों के लिए है।' इसमें अमेरिका, ब्रिटेन और रूस आदि शक्तियों को बड़ा भय है। इस परिस्थिति में जब तक चीन पूर्ण रूप से जाप्रत् नहीं होता, साम्राज्यवादी राष्ट्र चीन श्रीर इन्होनेशिया में शांति-पूर्वक अपनी लूट को कायम रखना चाहते हैं। अमेरिका इस लूट में सबसे श्रागे है। इन्डोनेशिया में श्रमित सम्पत्ति है, श्रब सब राष्ट्रों में इन्डोनेशिया के लिए प्रतिस्पद्धीं का चक्र चल रहा है। इन्डोनेशिया के धन का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि सन् १६२४ में डच-ईस्ट-ईन्डीज का पूरा निर्यात (Export) चीन के दो-तिहाई श्रीर मारत के एक-तिहाई निर्यात के बराबर था। श्रमी वहाँ व्यापारिक-चेत्र में उन्नति के लिए बहुत चेत्र है। वहाँ खानों की बहुतायत है।

पशिया में तेल की खानें केवल यहीं पर हैं। यहाँ लोहे की उत्पत्ति जापान से दस गुनी है। संसार में जितना टिन पैदा होता है, उसका एक चौथाई इसी देश में है। अमेरिका ने इंडोनेशिया में समस्त विदेशी पूँजी का १४ प्रतिशत हिस्ला लगा दिया है और अभी इस दिशा में उन्नति कर रहा है। यही कारण है कि वह इंडोनेशिया पर अपने आर्थिक-साम्राज्यवाद का चक्र चलाने के लिए फिलीपाइन द्वीपों को स्वतन्त्रता देना नहीं चाहता। ये द्वीप-समूह प्रशान्त महासागर में इडोनेशिया के निकट ही हैं। इस प्रकार अमेरिका एशिया से ब्रिटेन और जापानी शक्तियों का विनाश कर अपना आतंक जमाने में लगा हुआ है। इसके लिए वह युद्ध करना नहीं चाहता। एक अमेरिकन लेखक ने लिखा है कि 'प्राचीन समय का साम्राज्यवाद विजित राष्ट्र की प्रजा को छोड़कर भूमि पर अधिकार जमाता था; लेकिन इस युग का साम्राज्यवाद प्रजा और भूमि को छोड़कर केवल सम्पत्ति के सावनों पर अधिकार जमा कर ही सन्तुष्ट होता है। साम्राज्यवाद का यह अन्तिम स्वरूप ही शान्तिमय आर्थिक-साम्राज्यवाद के नाम से प्रसिद्ध है।

इतिहासर Ed. Driault ने अपनी उन्नीसवीं शतान्दी के अन्त में 'सामाजिक और राजनोतिक समस्याएँ' (Social and political problems at the End of 19 th. Century) में साम्राज्य-विस्तार की इस प्रतिस्पद्धीं की आलोचना करते हुए लिखा है—

'यूरोप श्रौर श्रमेरिका ने हाल के कुछ वर्षों में चीन के श्रतिरिक्त संसार के सभी स्वतन्त्र प्रदेशों (Free territories) पर श्रपना श्रिधिक कार जमा लिया है। इन प्रदेशों के लिए बड़े संघर्ष हुए हैं।।भविष्य में, हितों की श्रधिक श्रस्त-व्यस्त श्रीर श्रव्यवस्थित होने की संभावना है; तथा यह स्पर्कों की श्रपिन बड़े उत्तेजित रूप से भड़केगी। सभी

राष्ट्र जल्दी कर रहे हैं। जिन राष्ट्रों के पास उपनिवेश नहीं हैं, उन्हें भिविष्य में भी मिलने की आशा नहीं है। यदि वे उपनिवेश प्राप्त न कर सके, तो बीसवीं शताब्दी में होनेवाली सम्मित्त की लूट में वे भाग न ले सकेंगे। यही कारण है कि अखिल यूरोप और अमेरिका औप- निवेशिक राज्य-विस्तार और साम्राज्यवाद के पद से उत्यन्न हो गये हैं।— यह उन्नीसवीं सदी की अत्यन्त निंदनीय प्रवृत्ति है।\*

### राष्ट्र-संघ अशक्त है !

इसमें सन्देह नहीं कि राष्ट्र-संघ युद्ध के प्रति युद्ध का एक उत्कृष्ट साघन है। राष्ट्र-संघ का आदर्श माननीय है और शान्ति-स्थापन के लिए उसका जन्म हुआ है। उसका लच्च और उसका कार्य प्रशंसनीय होने पर मी आज उसका गौरव और प्रभाव क्यों घटता जा रहा है! सब ओर से League is an Organized by hypocricy की आवाज क्यों आ रही हैं! इसका मूल कारण यह है कि राष्ट्र-संघ विश्व में शान्ति स्थापित करने में अशक सिद्ध हुआ है। उसका शासन-सूत्र उन राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के हाथ में है, जो विश्व की सबसे बडी साम्राज्यवादी शक्तियाँ मानी जाती हैं। जब कोई ऐसी समस्या उपस्थित होती है, जिसका आर्थिक-साम्राज्यवाद के हितों से संघर्ष होता है, तो यह महान् राष्ट्र अपने साम्राज्यवाद की रच्चा के लिए उस समस्या को खटाई में डाल देते हैं। जिन्होंने ओटावा की विश्व-शार्थिक-परिषद् (World Economic Conference) और जिनेवा के निःशस्त्रीकरण-सम्मेलन की कार्य-पद्धित और संसार के बड़े राष्ट्रों की कूटनीति का गंभीरता से अध्ययन किया है; वे इमारी

<sup>\*</sup> Lenin's Imperialism,

बात की सत्यता को स्वीकार करेंगे। प्रोफेसर हेराल्ड जि॰ लास्की का यह कथन सर्वोश में सत्य है कि—

'जब तक राष्ट्रों का श्रार्थिक श्रम्युदय श्रितिरिक्त पूँजी श्रीर तैयार माल के लिए बाजारों की खोज के ऊपर निर्भर होता माना जायगा, तब तक वे बाजारों तक पहुँचने के लिए प्रयत्न करेंगे। श्रीर जैसा कि जापान की प्रवृत्तियों से यह सुम्पष्ट है, राष्ट्र बाजारों को शानित पूर्वक प्राप्त नकर सकेंगे, तो वे उन्हें यह युद्ध-द्वारा प्राप्त करने का प्रयत्न करेगे।'\*

जब तक संसार का श्रार्थिक संगठन साम्राज्यवादी नीति पर श्राश्रित रहेगा, तब तक संसार में 'चीन-जापान युद्ध' के नवीन संस्करण होते रहेंगे। राष्ट्र-संघ के सिद्धान्तों श्रीर श्रार्थिक-साम्राज्यवाद के मनी-विज्ञान में पूर्व-पिच्छम की-सी विपरीतता है; पर राष्ट्र संघ का संगठन ऐसे दक्त से किया गया है, कि इन दोनों में मेल-सा हो गया प्रतीत होता है; इसलिए यदि राष्ट्र-संघ के सिद्धान्तों की संसार में विजय-पताका फहराती है, तो श्रायिक-साम्राज्यवाद पर बम वर्षा कर उसे नष्ट-अष्ट कर देना होगा। श्रायिक-साम्राज्यवाद की छन्न-छाया में विश्व-शान्ति का जीवन सदैव संकट में रहेगा।

<sup>\*</sup> Vide Economic Foundations of Peace p. 515.
By Harold J. Laskı.

# पाँचवाँ ऋध्याय

## आर्थिक-साम्राज्यवाद बनाम साम्यवाद

श्रार्थिक-साम्राज्यवाद के चक्र से संसार हा-हाकार कर रहा है।
संसार की विचित्र दशा है। एक श्रोर साम्राज्यवादी राष्ट्र श्रपनी उन्नित के लिए श्रिषकृत परतंत्र उपनिवेशों श्रीर साम्राज्यों की रला के लिए वितित हो रहे हैं, दूसरी श्रोर पूँजीवाद की जड़ें हिल रही हैं—ठीक ऐसे, जैसे मारत में विगत भूकम्प ने विहार को हिला दिया। जिस पूँजीवाद के प्रताप से श्रपार सम्पत्ति श्रोर धन का उत्पादन हुत्रा, वही सम्पत्ति श्राज पूँजीवाद के नाश का साधन बन गई है। श्राज इस विचित्र हश्य को देखकर पूँजीपतियों के होश-हवास गुम हो गये हैं।

इसका कारण यह नहीं है कि अब उपनिवेशों या साम्राज्यों से यूरोपीय राष्ट्रों का प्रभाव नष्ट हो गया है। प्रत्युत् इसका कारण कुछ -और ही है। संसार में अपार सम्पत्ति है, अपरिमित घन है; आज संसार

पूर्व की अपेदा अधिक धनवान् है-समृद्धिशाली है; परन्तु दरि-द्रता भी उससे कहीं श्रिधिक भयंकर रूप में है। श्रमेरिका सबसे वड़ा घन-पति देश है ; परन्तु वहाँ भी करोड़ों की संख्या में बेकार मनुष्य मौजूद हैं। हाल में, 'वर्त्तमान युवक' (Modern youth) नामक न्यूयार्क के पत्र की सम्पादिका Miss Viola Ilma ने लन्दन में अमेरिका की बेकारी का बड़ा रोमांचकारी वृत्तान्त प्रकाशित कराया है। सम्पादिका ने लिखा है-- 'श्रमेरिका में उद्योगवाद के पतन से एक बड़ी भयंकर समस्या पैदा हो गई है। दो लाख से अधिक बेकार श्रीर बे-घर-बार के नवयुवक श्रीर युवतियाँ छोटे-छोटे समूहों में एकत्र होकर देश के कोने-कोने में घूम रहे हैं। उनमें से कोई भी २५ वर्ष की श्रायु से अधिक नहीं है; परन्तु सभी यौवन की आशावादिता से हाथ घो बैठे हैं। वे भूखे हैं। उन्हें ग्रपनी मौत-ज़िन्दगी की चिंता नहीं है। वे जंगली लोगों के गिरोह नहीं हैं, वे मध्य श्रेणी के कुटुम्बों में पैदा हुए हैं, जो आर्थिक-संकट से पूर्व काफी घनी थे। इनमें से दो-तिहाई घुम्मकड़ युनिवर्सिंटियों में पढ़कर डिग्री प्राप्त कर चुके ईं। बहुतेरे कानून, चिकित्सा श्रीर इक्षिनियरी में भी निपुण हैं। वे नीकरियों की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर में घूमते रहते हैं। वे भोजनालयों, कृषकों के घरों तथा दूकानों से भोजन माँगे लेते हैं। वे पार्क की बें वों पर सो रहते हैं, वैसे वे छोटे-छोटे मुग्ड बनाकर घूमते हैं; परन्तु रात को सोने के समय, ठंड से बचने के लिए, इकट्टे ही सोते हैं।

सम्पादिका आगे लिखती हैं-

वि न्यूयार्क में मेरे दफ़तर में आये और फ़र्श पर सोने के लिए आशा माँगी। उनके जूते फटे हुए थे। उनके वस्तों में अनेकों छिद्र थे। युवतियाँ चपल प्रतीत होती थीं; पर यथार्थ में वे बुद्या-जैसी बन गई थीं।

'उनमें से अधिकतर अपने विद्यार्थी-जीवन में प्रतिदिन एक डालर जेव-खर्च के लिए लेती थीं। उन्होंने सम्मानपूर्वक स्नातिका-पद प्राप्त किया। कुछएक युवितयाँ प्रेम-चक्र में फॅस गईं। वे विवाह नहीं कर सकतीं; पर साथ-साथ रहती हैं। वे नौकरियों को खोज में लगे रहते हैं। पिछले शीत में उनकी संख्या ७५००० थी; अब वह २ लाख पहुँच गई है। धर्मादा संस्थाओं से उन्हें कोई सहायता नहीं मिलती। × × × यह दशा बड़ी तीव गित से बढ़ती जा रही है। पाँच वर्ष के बाद अपराधियों की एक भयंकर श्रेगी से सामना करना पढ़ेगा।'

-( Hindustan Times ( Delhi ) 11 December 1938 ) यह स्थित उस देश की है, जो आज संसार के पूँजीपति देशों का शिरोमिया माना जाता है ; पर दूसरी श्रोर करोड़ों मन खादा पदार्थ इसलिए अनि की मेंट किया जाता है—समुद्र में फेंक दिया जाता है कि वस्तुत्रों का मूल्य बढ़े और बेकारों को मिले काम । हाल में लिवरपुल की नदी में डेढ़ करोड़ सन्तरे भाव घट जाने के कारण फॅक दिये गये : यद्यपि लाखों मनुष्य उस नदी के किनारे पर थे । आज प्रत्येक चीज कम पैदा करने की योजना सोची जा रही है। ब्राजील में कहवा श्रिषक होता है : माल श्रिषक तैयार हो गया । खपत कम थी । इसलिए कहवा बेहद सस्ती हो गई। फिर लाखों मन कहवा समुद्र के उदर में डाल दिया गया, जिससे कहवे का मूल्य बढ़े। मनुष्य इमेशा महॅगी की शिकायत करता आया है। सदैन अधिक उत्पन्न करने की कोशिश की गई है; पर अब विपरीत दशा है, अधिक उत्पादन होने पर भी अधिक लोग भूखों मरते हैं। पूँजीवादियों का मूल्य बढ़ाने का उपाय बड़ा विचित्र है; पर वह विफल सिद्ध हो रहा है; क्योंकि इस हास्यास्पद उपाय से न तो मूल्य में ही वृद्धि हुई स्रीर न बेकारों को

रोजगार ही मिला । यह आर्थिक-साम्राज्यवाद का प्रसाद है। सोवियट रूस ने जन-समाज को इस महामारी से बचाने के लिए एक उपाय सोच निकाला है और उसका वह परीक्षण भी कर रहा है। वह है— साम्यवाद (Socialism)।

#### सम्पत्ति-विभाजन में समता

साम्यवादियों के सिद्धान्तानुसार वर्त्तमान श्रार्थिक-संकट का कारण है—सम्पत्ति-विभाजन की श्रार्थिक विषमता। व्यक्ति-द्वारा व्यक्ति श्रीर समूह-द्वारा समूह का रक्त-शोषण ही इसका परिणाम है; इसलिए कार्ल-मार्क्स ने इस लूट को बचाकर श्रार्थिक समता स्थापित करने के लिए साम्यवाद के सिद्धान्तों का विकास किया। विचारकों ने यह निश्चय किया कि श्रार्थिक समता स्थापित करना इमारा ध्येय होना चाहिए श्रीर इस ध्येय की पूर्ति के लिए उन्होंने यह प्रयक्त किया कि माल तैयार करने के साम्रनों पर राष्ट्र का समाज या नियंत्रण हो श्रीर व्यक्तिगत सम्यत्ति की सीमा परिमित कर दी जाय।

भारत में साम्यवाद के प्रमुख समर्थक श्रीयुत सम्पूर्णानन्दजी ने विगत वर्ष (नवम्बर १६३३ ई०) काशी में 'व्यावहारिक साम्यवाद' पर एक व्याख्यान दिया। श्रापने उसमें बतलाया—

'व्यापार का काम भिन्न-भिन्न लोगों के हाथ में रहने से हरएक व्यक्ति यह समस्तता है कि सारी दुनिया का बाज़ार मेरा है; परन्तु रूस में उपज का हिसाब लगा लिया गया है कि इस वर्ष में इस मेल की इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और इतना माल तैयार किया जाय। संमव है, पहले एक-दो वर्षों में चीज घट-बढ़ जाय; परन्तु वे वरावर हर तीसरे-छठे महीने हिसाब लगाते रहते हैं। व्यापारी तो खपत होने पर, माँग ज्यादे होने पर मूल्य बढ़ावेंगे; पर रूस में सरकारी प्रवन्ध होने

से, उसी के अनुसार अगले वर्ष प्रवन्त्र करते हैं। वहाँ दाम घटाने— बढ़ाने का प्रश्न ही नहीं उठता; उनका आदर्श तो रुपये को उठा देता है। प्रजा की पैदा की हुई चीज है। राष्ट्र की चीज में से राष्ट्र के व्यक्ति चाहे जितना ले लें, जमा करने की जरूरत न होगी। अभी तक आदर्श का पूरा पालन नहीं हुआ ....... वहाँ ऐसा नहीं है कि सब लोगों को बराबर-बराबर 'जायदाद बाँट दें। कल, कारखानों, बैंक, रेल, जितनी व्यापारिक वस्तुएँ हैं, सब निजी नहीं सरकारी समकी जाती हैं। इसका फल यह होता है, कि जो लाम होता है, वह राज्य का होता है।..... रूस में किसी का निज का मकान नहीं है। बड़े-बड़े महल भी साधारण रीति से किसानों के काम में लाये गये हैं। योजना के अनुसार हर वर्ष नियत संख्या में मकान बनते हैं।' \*

इससे आपको साम्यवाद के विद्धान्त की सून्म रूपरेखा का ज्ञान हो गया होगा। साम्यवाद साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों के विपरीत है। साम्राज्यवाद पूँजीपतियों की पूँजी की रज्ञा करता है, उनके लिए सैनिकों और अख्न-शस्त्रों, जलयानों तथा आकाश-सेना को जुटाता है, तथा संसार में युद्ध के लिए पूरा वातावरण पैदा करता है। दूसरी और साम्यवाद निजी सम्यत्ति का विनाश कर पूँ जीवाद पर कुठाराघात करता है। सम्यत्ति के उत्पादक साधनों पर समाज का पूरा नियंत्रण होने के कारण व्यक्तिगत व्यापारिक प्रतियोगिता को भी अवसर नहीं मिलता।

रूस में साम्यवाद का परीक्षण सन् १६१७ ई० की राज्यकांति कें बाद से शुरू हुआ है। रूशी साम्यवाद को विश्वव्यापी सिद्धान्त बना देना चाहते है; इसीलिए वे उसका प्रयोग न केवल अपने देश में ही करते हैं, प्रत्युत् समस्त संसार में करने का प्रयक्त करते हैं।

<sup>\* &#</sup>x27;व्यावहारिक साम्यवाद'—ले॰ भी सम्पूर्णानन्दत्ती ('भात') दैनिक-पत्र २३ नवम्बर १६३३ काशी।

उनका ग्रादर्श है—ग्रुखिल संगर में साम्यवादी शागन (Socialist Government) की स्थापना। यह उद्देश्य महान् है। इस समय जब कि, साम्यवाद का प्रयोगशाला में परीक्षण हो रहा है, उस पर कोई निश्चयात्मक श्रन्तिम सम्मति देना न्यायसंगत नहीं हो सकता; इसलिए साम्यवाद के सम्बन्ध में इम ग्रुगले पृष्ठों में जो कुछ लिखेंगे, वह वर्तमान युग की स्थित के ग्राचार पर ही होगा। प्रकृति की माँति राजनीति भी परिवर्तनशील है; ग्रुतः यह भविष्य-वाणी करना उचित न होगा, कि साम्यवाद विश्व-शान्ति की स्थापना में सफल होगा; परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि साम्यवाद ग्रायिक साम्राज्यवाद के लिए एक ज़तरा है।

## श्रतिरिक्त पूँ जी श्रीर युद्ध

श्रिषक शक्तिशाली राष्ट्रों में आवश्यकता से अधिक पूँजी उत्तम हो जाती है। इस पूँजी का स्वदेश में कोई उपयोग नहीं होता। इसी-लिए उसे निवंश और पिछड़े राष्ट्रों में Invest किया जाता है। इस प्रकार उसके ज्याज से खूब लाम उठाना ही उस पूँजी की उपयोगिता है। पूँजीपित अपनी पूँजी से इस प्रकार का लाम उठाने के लिए क्यों प्रयक्षशील रहते हैं!

इस विशाल पूँजी की वचत का मून कारण है, आर्थिक विषमता।
पूँजी के उत्पादक अमिकों को इतना वेतन नहीं भिलता कि वे इस
अतिरिक्त पूँजी का उचित वॅटवारा कर, उसे समाज के 'लिए उपयोगी
बना सकें। स्वदेश में ठीक उपयोग न होने के कारण, पूँजी विदेशों में
लाती है। पिछड़े राज्यों में पूँजी लगाने से बहुत बड़ा लाम है। वहीं
मजदूर बहुत सस्ते मिल सकते हैं। उनसे अधिक घरटे काम लिया
ला सकता है। कम वेतन दिया जाता है; उनके स्वास्थ्य और सफाई

के लिए कोई विशेष प्रबन्ध नहीं करना पड़ता। मुसंगठित व्यापार-संधों (Trade Unions) की कमी के कारण पूँजीपतियों को अधिक लाम का मुयोग मिलता है। इस तरह लूट के लिए मार्ग खुला हुआ है। यदि आप अपने देश और अफीका के मारती मजूरों की दशा का करणाजनक वर्णन पढ़ें, तो यह सब आपको मलीमाँति मालूम हो जायगा। लाम—अमित लाम की प्राप्ति में यदि कोई संकट उपस्थित होता है। अथवा संकट की सम्मावना होती है, तो कूटनीतिज्ञता और सैनिक-शक्ति उस संकट को दूर करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

साम्राज्ववाद का एक श्रीर मयंकर परिणाम है। ब्यापार के लिए शान्तिपूर्ण देश की श्रावश्यकता होती है श्रीर शान्ति-स्थापन के लिए सिविल श्रीर फीजी प्रबन्ध की श्रावश्यकता पड़ती है।

इन सिविल श्रीर फीजी नौकरियों में उन प्रदेशों के मध्य व उच्च श्रेणी के लोग बहुसंख्या में शामिल होते हैं। इन नौकरियों से उन्हें काफी बड़ी-बड़ी तनख्वाहें मिलती हैं। मारत, मिश्र तथा श्रफ्रीका के बहुतेरे प्रदेशों में इसी प्रकार की सिविल-सर्विस श्रार्थिक-साम्राज्य-वाद की रज्ञा क लिये मौजूद हैं। मारत पर इन सर्विसों का एक बड़ा गहरा प्रमाव पड़ा है। एक श्रोर इन सिविल श्रीर सैनिक नौकरशाही ने मारत में स्वराज्य के पति विरोध का बीजारोपण कर दिया है; क्योंकि राष्ट्रीय श्रान्दोलन इस नौकरशाही पर ही श्राक्रमण करता है। दूसरी श्रोर इन प्रदेशों की रज्ञा के लिए बड़ी-बड़ी फीजें रक्खी जाती है। इस प्रकार सैनिकवाद को श्रिक पुष्टि मिलती है।

#### आर्थिक-संकट

श्रार्थिक-साम्राज्यवाद का एक श्रीर भयंकर परिशास है। जब तक श्रीचोगिक प्रतियोगिता पश्चिमी देशों में ही सीमित रही, तब तक तो

वह उन देशों में चलती रही जिनमें जीवन के श्रीद्योगिक माप-दगड (Standards) समान थे। जब प्राच्य राष्ट्रों ने श्रीद्यीगिक चेत्र में पदार्पण किया, तो स्थिति में बड़ा परिवर्तन हो गया। जापान, चीन, भारत श्रादि देशों में मजदूरों का वेतन बहुत ही कम है। पश्चिमी मजदूरों की तुलना में प्राच्य मजदूर का जीवन बहुत सादा है; उनके जीवन की श्रावश्यकताएँ बहुत थोड़ी हैं; इसलिए पाश्चात्य देशों को जापानादि से प्रतिस्पर्दा करने में बहुत हानि उठानी पड़ती है। भारत श्रादि में उप्र राष्ट्रीयता के कारण जकात की वड़ी-वड़ी दी तारे भी खडी होने की सम्भावना है। स्वदेशी आन्दोलन का उत्कर्ष भी स्वाभाविक ही है। ऐसी स्थिति में भारत तथा जापान पाश्चात्य देशों के प्रतिद्वन्दी व्यापारियों को सफलता-पूर्वक हरा सकते हैं। इस सबका परिणाम वही हुआ, जो स्वाभाविक था। सन् १६२५ ई० से संसार के बाजार में मन्दी शुरू हुई। सन् १६२४ में जिस चीज की कीमत १००) थी, वह सन् १६२८ ईं॰ में ७४) और सन् १६३२ ई॰ में २६) रह गई। जो मूल्य १०० वर्ष में बढ़ा था, वह १० वर्ष में चौथाई रह गया। श्रार्थिक संकट को दूर करने के लिए सरकारों ने श्रापने सिक्कों की कीमत घटाना शुरू किया । सबसे पहले जर्मनी ने श्रपने सिक्कों की कीमत गिराना श्ररू किया। 'मार्क' का सिक्का गिराकर कागजी सिक्का चलाया गया। इक्क्लिंगड ने कागजी नोट (Currency notes) स्त्रीर सोने को मिला दिया, जैसे एक पौएड का करेन्सी नोट है, तो उसके बदले २० शिलिङ्क सोना देना निश्चय किया।

इसके पूर्व कागजी पौयड और सोने का भाव अलग-अलग था। इससे इंगलैयड को घाटा हुआ। तब इस इति को पूरा करने के लिए सन् १९२८ ई॰ में भारतीय रुपये की दर एक शिलिंग ४ पेस से १ शिलिंग ६ पेंस कर दी गई। इस विनिमय से इंगलैयड को लाभ हुआ

श्रीर भारत के किसानों को बड़ा नुकसान पहुँचा । सभी देशों ने श्रपनेश्रपने न्यापार का संरक्षण करने के लिए विदेश से श्रानेवाले माल पर
श्रिषक कर लगाकर जकात की ऊँची दीवार खड़ी करने लगे । इससे
भी काम न चला, तो सिक्कों की दर गिराना शुरू किया गया । इसमें
जापान सबसे श्रागे बढ़ा । जापानी सिक्के येन की दर हद से ज्यादे
घटने के कारण भारत में जापानी माल खूब सस्ता बिकने लगा । श्रब
इंगलैयह को भी चिन्ता हुई । जापान ने इंगलैयह के न्यापार को नष्ट
कर दिया । इंगलैयह ने पौयह को सोने से श्रलग कर उसे भारतीय
रुपये से बाँघ दिया । इसके परिखाम-स्वरूप भारत का दो श्रयब का
सोना विदेश को चला गया । इस प्रकार न्यापार श्रीर उद्योग स्वयं
श्रपने-श्राप श्रपने विनाश के साधन तैयार कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति
में सुधार होना कठिन ही है ।

श्रतः शान्ति के इच्छुक के सामने एक बड़ी विकट पहेली है। जब तक राष्ट्रों का श्रार्थिक-संगठन साम्राज्यवाद की नींव पर श्राश्रित रहेगा श्रीर जब तक पूँजी की रज्ञा के लिए राष्ट्र सशस्त्र सेना से तैनात रहेगा, तब तक पूँजीवाद का श्रन्त नहीं हो सकता। जब तक श्रार्थिक साम्राज्य-वाद निर्विध रूप से चक्र चलाता रहेगा, तब तक कोई भी संस्था संसार में शान्ति की स्थापना नहीं कर सकती। यदि राष्ट्र इस श्रार्थिक साम्राज्यवाद से श्रपना नाता तोड़ दे, तो शान्ति की समस्या का समा-धान बहुत श्रिषक संभव हो जाय।

राष्ट्र-संघ के द्वारा आर्थिक-साम्राज्यवाद का नाश असंमव है; क्योंकि संघ का संगठन ही उस पर आश्रित है। राष्ट्र-संघ से साम्राज्य-वादी राष्ट्रों को विशेषाधिकार प्रदान किया जाना, यह सिद्ध करता है कि वह आर्थिक-साम्राज्यवाद के विरुद्ध कोई आन्दोलन न खड़ा करें।

# छठा अध्याय

# आर्थिक शान्ति-पथ

विदिश विद्वान् राजनीति-के पंडित Harold-J. Laski की सम्मति में युद्धावरोध का सच्चा मार्ग है—श्राधिक साम्राज्यवाद पर श्राक्रमण ; क्योंकि यह इमने देख लिया है कि युद्धों का कारण एशिया, श्राफ्रीका श्रीर दिल्ली श्रमेरिका की लूट भी है।

यदि यह वात सत्य है ( जिसके सत्य होने में किंचित् सन्देह नहीं), तो इसका श्रयं यह है कि संसार के श्रार्थिक-संगठन में परिवर्तन होना चाहिए। पूँजीपति जिस पूँजी का स्वदेश के वाजार में प्रयोग नहीं कर सकता, वह यथार्थ में मजदूर-वर्ग की दूपित क्रय-शक्ति का फल है। सम्पत्ति का कुप्रवन्ध श्रीर विपम-विमाजन ही इस 'वेकार-पूँजी' ( Surplus capital ) का कारण है। पूँजीपतियों का एक छोटा-सा समूह इतना श्रधिक माल तैयार करता है कि जन-समाज उसे नहीं

खरीद सकता । विद्वान् लेखक ने अपने विचार बहुत ही उत्तम ढंग से न्यक्त किये हैं । प्रत्येक विचारशील पुरुष को इन पंक्तियों पर मनन करना चाहिए—

'The future of peace depends upon the intense development of the home-market as a means of preventing the competition for markets abroad by capitalists who use the pressure of diplomacy, with all that it implie, to effect their entrance and the establishment at the expense of their rivals.'

इसिलए मजदूरों के वेतनों में यथेष्ट वृद्धि करने से उनकी क्रय करने की शिक्त बढ़ेगी। दूसरी श्रोर पूँजीपितयों को बड़ी श्राय पर बढ़े- बढ़े कर लगाये जायँ, जिसका घन, शिक्ता, मातृत्व, शिशुरव्दा, पाकं, उद्यान तथा श्रामोद-प्रमोद के साधनों में व्यय किया जाय। इस प्रकार सम्पत्ति का विभाजन श्रिषक समता से हो सकेगा। इस दृष्टि से साम्य-वाद श्रीर Trade Unions संसार में शान्ति स्थापना के जिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं।

# सातवाँ ऋध्याय

## सुरचा

Disarmament is not only a Question of vital importance but it is the acid test of the peaceful intentions of nations, and must be included among the essentials of a durable peace.

-Arthur Henderson
President, Disarmament conference-

निःशस्त्रीकरण-परिषद् के अध्यक् आर्थर हेन्डरसन के स्मरणीय शब्दों में 'निःशस्त्रीकरण केवल-मात्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न ही नहीं है ; किन्तु राष्ट्रों के शान्तिमय मनोमानों की सची कसौटी है और स्थायी शान्ति के प्रमुख तत्नों में इसे भी स्थान मिलना चाहिए।'

यथार्य में जैसा कि बहुतेरे लोगों का विचार है-विश्वास है,

शस्त्रीकरण संसार में अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध मौलिक कारण नहीं है। अस्त्र-शस्त्र तो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए साधन हैं और वह उद्देश्य है श्रार्थिक-साम्राज्यवाद । इसी उद्देश्य के हेत्र विशाल संहारक स्थल-सेना, नाविक सेना और आकाश-सेना का निर्माण किया गया है। रासायनिक युद्ध-प्रणाली तथा वैज्ञानिक प्रयोगों के कारण युद्ध की भीषण्ता अत्यधिक बढ़ गई है; पर यह तो स्पष्ट ही है कि यह सब किया जाता है पूँजीवाद की रच्चा के लिए। राष्ट्र-संघ ने युद्ध के निदान को ठीक प्रकार से जानने का । प्रयत नहीं किया। यदि युद्ध के मौलिक कारणों को जानकर उन्हें समूल नष्ट करने के लिए सबल राष्ट्र (Great powers) सद्भावना से प्रयक्षशील हो जायेँ, तो इन निःशस्त्रीकरण-सम्मेलनों की स्नावश्यकता ही न रहे। यही कारण है कि आज इतने वर्षों के निरन्तर परिश्रम के बाद इन सम्मेलनों से कोई लाम नहीं हुआ। ज्यों-ज्यों इन सम्मेलनों के कार्य की प्रगति बढ़ती जाती है, त्यो-त्यों यह समस्या श्रौर भी उलमती जाती है श्रौर संसार के बड़े-बड़े राष्ट्र शस्त्रीकरण की प्रतिसदों में आगे बढ़ने के लिए प्रयक्षशील देख पड़ते हैं।

यदि निःशस्त्रीकरण की समस्या का सफलता-पूर्वक समाधान हो जाता, तो यह सिद्ध हो जाता कि अब राष्ट्र युद्ध की कामना नहीं करते। अब वे शान्ति के लिए इच्छुक हैं; परन्तु इन निःशस्त्रीकरण सम्मेलनों की विफलता इस बात का प्रत्यच्च प्रमाण है कि राष्ट्र अभी शान्ति नहीं चाहते। अभी वे किसी बड़े महाभारत की तैयारी में लगे हैं।

निःशस्त्रीकरण की समस्या पर विचार करने से पूर्व हम विवादों के शान्ति-पूर्ण निपटारे, शान्ति-पूर्ण परिवर्त्तन, श्रीर सुरज्ञा पर विचार कर लेना उचित समसते हैं ;।क्योंकि इनका हमारे विषय से संबंध है।

## विवादों का शान्ति-पूर्णं निर्णय

केवल युद्ध को अन्तर्राष्ट्रीय कात्त के विरुद्ध घोषित करने से संसार में शान्ति की स्थापना नहीं हो सकती। इसके लिए सबसे पूर्व विवादों का शान्ति-पूर्ण निर्णय अत्यन्त आवश्यक है। विवादों की पंचायती-निर्णय-द्वारा निपटारे की प्रणाली उन्नीसवीं सदी के अन्तिम भाग से स्थापित है; परन्तु उसमें अनेक दोष थे; इसलिए यूरोपीय महासमर के वाद जब राष्ट्र-संघ की स्थापना की गई, तब अन्तर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायालय की स्थापना के लिए भी प्रस्ताव रखा गया। न्यायालय की स्थापना हो गई। उसी समय से यह न्यायालय बड़ी कुशलता-पूर्वक अपना कार्य-सम्पादन कर रहा है।

राष्ट्र-संघ के सदस्यों की श्रपने विवादों का निपटारा शान्ति-पूर्वक करना चाहिए। इसके लिए तीन मार्ग हैं—(१) क्वानूनी निर्णंथ (२) जाँच (३) समसौता। यह श्रावश्यक है कि जब किसी विवाद पर निर्णंथ दे दिया जाय, या जाँच की जाय श्रयवा समसौता कर लिया जाय, तब उसके तीन मास बाद तक वे युद्ध नहीं कर सकते। यदि राष्ट्र-संघ के सदस्य प्रथम मार्ग को स्वीकार करते हैं, तो उन्हें निर्णंथ की शतों का पालन करना श्रानिवार्थ है। यह निर्णंथ चाहे स्थायी-न्यायालय-द्वारा दिया गया हो, चाहे विशेष पंचायत-द्वारा। यदि सदस्य निर्णंथ के श्रनुसार कार्य नहीं करते, तो कौंसिल को ऐसे उपाय सोचने पहेंगे, जिनसे वे उसे मानने के लिए बाघ्य हों।

यदि विवाद के पत्त क्तानूनी निर्णंय के स्थान में समसौते (Conciliation) के द्वारा अपना फैसला करना चाहते हैं, तो कींसिल को विवाद की जाँच कर अपना निर्णंय देना चाहिए। कौंसिल जिस पद्धति से जाँच करती है, यह हम अन्यत्र बतला चुके हैं। अब संदोप में हम

उन सन्धियों का उल्लेख करना चाहते हैं, जिनके श्रनुसार राष्ट्रों ने श्रपने विवादों का निर्णय करना स्वीकर किया है।

#### ?—Optional Clause

जब अन्तर्राष्ट्रीय स्थायी-न्यायालय के विघान की तैयारी की जा रही थी, उस समय ऐसा सोचा गया, कि कानूनी विवादों में कानूनी निर्णय अनिवार्यतः स्वीकार किया जाना चाहिए।

संसार के बड़े-बड़े कानून-विशारदों श्रीर विशेषशों की एक समिति नियुक्त की गई, जिसको यह कार्य सौंपा गया। समिति ने यह प्रस्ताव रखा कि जो राष्ट्र स्थायी न्यायालय के विधान (Statute) को स्त्रीकार करेंगे, वे अनिवार्यतः न्यायालय के कानूनी निर्णय को स्वीकार करेंगे ; परन्तु राष्ट्र-संघ की कौंसिल ने ब्रिटेन और फान्स के आग्रह पर इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। श्रिसेम्बली में इस प्रस्ताव का जोरदार समर्थंन हुआ । श्रन्त में न्यायालय के विधान में इस श्राशय का संशोधन कर दिया गया कि प्रत्येक विवाद में प्रत्येक राष्ट्र श्रपनी इच्छानुसार ही न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करने के लिए अपनी स्त्रीकृति दे सकता है; परन्तु जो राष्ट्र Optional Clauso पर इस्ताच्चर कर देंगे, उन्हें भ्रनिवार्यतः न्यायालय का निर्णय मानना पडेगा । साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने बड़े सोच-विचार के साथ इस पर इस्ताच्दर तो किये; परन्तु उसके साथ, अपने साम्राज्यों की रच्ना के लिए, कुछ महत्त्व-पूर्ण संरक्त्या भी जोड़ दिये। यह बात कानूनी-विवाद में कानूनी-निर्णय की रही। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे समसौते भी हुए, जिनके अनुसार समस्त प्रकार के विवादों का शान्ति-पूर्वक निर्णय स्वीकार किया गया।

२-- जिनेवा प्रोटोकल

'जिनेवा प्रोटोकल' जिनेवा की एक अत्यन्त प्रविद्ध सनिव है;

परन्तु ब्रिटिश-साम्राज्य-द्वारा श्रस्वीकृत हो जाने के कारण मार्च १६२५ ई॰ में इसका गर्भ में ही विनाश हो गया; परन्तु इसके सिद्धान्तों का भविष्य पर प्रमाव पड़ा; इसलिए संत्तेप में इसके सिद्धान्तों के उल्लेख वांछनीय हैं। प्रोटोकल का मूल उद्देश्य निर्णय, सुरत्ता, श्रौर निःशस्त्री-करण की साथ-साथ प्राप्ति था।

- (१) प्रोटोकल ने उन राष्ट्रों में, जिन्होंने उस पर इस्ताच्चर किये, श्राक्रमण्कारी युद्ध को क्वानून के विरुद्ध बतलाया।
- (२) उसने आक्रमण की परिमाषा की। सामान्यतया जो राष्ट्र शान्तिपूर्ण निर्णय को उकराकर युद्ध की तैयारी करता है, वही आक्रमण-कारी मानना चाहिए।
- (३) यदि कौंसिल आक्रमणकारी का निश्चय नहीं कर सकती, तो उसे शान्ति की घोषणा (Declaration of Armistice) करनी चाहिए, जिसको राष्ट्र अनिवार्थतः मानेंगे।
- (४) समस्त अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के निर्णय के लिए साधन निश्चय किये जायं।
- (१) दराडाज्ञाओं (Sanctions) के बारे में राष्ट्र-संघ के सदस्यों के क्या कर्त्तव्य हैं, आर्थिक बहिष्कार के साधनों को प्रयोग में लाने के स्पाय आदि का निश्चय । प्रोटोकल ने यह भी अधिकार दे दिया कि राष्ट्र विशेष सन्धियाँ कर सकते हैं।
  - (६) निःशस्त्रीकरण परिषद् के लिए निश्चय किया गया।

## .३—लोकार्नी-सन्धि (Locorno Treaties)

विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष सन्धियों की चर्चा होने लगी। वड़े राष्ट्रों को मय, या कि कहीं यह मेद-माव संघर्ष में घृता-

हुति का काम न करे। इस बात से जर्मनी मी सहमत था। फलतः जर्मनी, वेलिजयम, फ्रांस, प्रेट-ब्रिटेन, इटली, जेकोस्लावेकिया श्रीर पोलेयड में परस्पर लोकानों की संघियाँ हुईं। इनमें से पहले पाँच राष्ट्रों ने जर्मनी, वेलिजयम या फ्रांस-द्वारा जर्मनी की पश्चिमी सीमा पर आक-मण से रचा के लिए गारंटी दी। जर्मनी, फ्रांष और वेजनियम ने स्वीकार किया कि-'जो कोई समस्या उनके बीच में पैदा होगी, उसका निर्णय शान्ति-पूर्ण उपायों से किया जायगा ।' समस्त कानूनी विवादों के संबंध में एक श्रोर जर्मनी ने श्रौर दूसरी श्रोर फ्रांस, वेलिजयम, पोलेयड तथा जेकोस्लावेकिया ने ऋनिवार्यतः पंचायती निर्णय को स्वीकार किया। श्रन्य प्रश्न समकौता-कमीशन को सौंपने का निश्चय हुआ। यदि यह कमीशन असफल रहे, तो मामला कौंसिल में पेश किया जाना चाहिए। यदि कौंसिल सर्वसम्मति से रिपोर्ट तैयार न कर सके, तब भी विग्रही पत्तों को युद्ध न छेड़ना चाहिए । इस प्रकार लोकानों राष्ट्र-संघ के विधान की श्रपेद्धा शान्ति-पूर्ण निर्णय के परन को श्रधिक उत्तमता से सुलमाता है ; पर यहाँ एक बात याद रखने योग्य है, वह है प्रेट-ब्रिटेन की स्थिति । जर्मनी श्रीर फांस इस सन्धि के श्रनुसार अपने विवादों का शान्ति-पूर्वंक निर्णय करने के लिए प्रतिज्ञा-बद्ध हो गये; पर ग्रेट-ब्रिटेन इस मामले में स्वतंत्र रहा।

## ४—सामान्य क्रान्न (General Act)

पोटोकल की अस्वीकृति के बाद इस बात के लिए निरंतर प्रयुक्त होता रहा कि कोई ऐसी सिन्ध की जाय, जिसके अनुसार सभी राष्ट्र अनिवाय रूप से विवादों का शान्ति-पूर्ण निर्णय करें । इस प्रकार दो-दो, चार-चार राष्ट्रों में विशेष सिधयाँ अधिक उपयोगी और सुविधा-जनक सिद्ध नहीं हो सकतीं; इसलिए असेम्बली के नवें अधिवेशन में १६२८ ई.

'में निर्ण्य श्रीर समसीते के मसविदे एक में मिला दिये गये श्रीर उसका नाम 'जनरल एक्ट' रखा गया।

'किया जा सकता है। यह दो राष्ट्रों या श्राधिक स्वीकार 'किया जा सकता है। यह दो राष्ट्रों या श्राधिक राष्ट्रों में परस्पर स्वीकार 'किया जा सकता है। जो राष्ट्र-संघ के सदस्य नहीं हैं, वे भी इसे स्वीकार कर सकते हैं।

प्रथम ऋष्याय में समसीता (Conciliation) का विधान है। जिन विवादों का निर्णय कूटनीतिश्च राजदूत-पद्धति से न कर सकेंगे, वे समसीता-कमीशन को सीप दिये जायेंगे। यह कमीशन लोकानों के नमूने पर ही बनेंगे। विवाद से यहाँ हर प्रकार के विवाद से तालयें है।

दूसरा श्रध्याय न्यायालय के निर्णय (Decision) का प्रतिपादन करता है। कानूनी-विवाद निर्णय के लिए स्थायी-न्यायालय में पेश होने चाहिए। यदि विप्रही-राष्ट्र पंचायती-निर्णय चाहते हैं, तो ऐसा किया जा सकेगा।

तृतीय श्रध्याय में पंचायती-निर्णय (Arbitration) का उल्लेख है। यह नवीन विवादास्पद श्रध्याय है। बहुतेरे राष्ट्रों ने 'जनरल एक्ट' को स्वीकार कर तोने पर भी इस श्रध्याय को स्वीकार नहीं किया।

चतुर्थं श्रध्याय में शान्ति-स्थापन के कुछ साधनों पर प्रकाश डाला

## शान्ति-पूर्ण परिवर्तन

अन्तर्राष्ट्रीय-संघ का प्रथम कर्तन्य है—शान्ति की सुरत्ता। शान्ति की सुरत्ता उसी समय हो सकती है, जब अन्तर्राष्ट्रीय-जगत् से अराज-

कता का विनाश कर उसकी जगह अन्तर्राष्ट्रीय न्याय (Internationas justice) और व्यवस्था (Law) का राज्य स्थापित किया जाय; परन्तु व्यवस्था में परिवर्तन होना स्वामाविक है। प्रकृति परिवर्तन-शील है, युग-युग में परिवर्तन होते रहते हैं, फिर मानव-निर्मित नियमों में भी समयानुसार परिवर्तन आवश्यक है। यदि नियमों में समयानुसार परिवर्तन न किया जायगा, तो उसका फल, न्याय और व्यवस्था के विरुद्ध बोर विद्रोह होगा।

इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय-जगत् में परस्पर राष्ट्रों में जो सन्वियाँ होती हैं, उनमें युग-परिवर्तन के समय संशोधन होना आवश्यक है। परिवर्तन दो प्रकार से हो सकते हैं। एक शान्ति-पूर्ण समकौते से, और दूसरा युद्ध से।

## शान्ति-पूर्ण परिवर्तन के साधन

यहाँ इम संचेप में शांतिपूर्ण परिवर्तन के उन साधनों पर विचार करना चाहते हैं, जिनका राष्ट्र-संघ व अन्तर्राष्ट्रीय समाज प्रयोग कर शान्ति-महायज्ञ में सहायक वन सकते हैं—

- (१) परिवर्तन की श्रावश्यकता को कम करने का प्रयत्न ।
- (२) स्वतः परिवर्तन की प्रवृत्ति को उत्तेजना।
- (३) न्यायालय के निर्णय का प्रयोग ।
- (४) न्याय के आधार पर निष्यच्-निर्णंय के लिए प्रयत्न ।
- (४) व्यवस्थापक-निर्णंय के अधिकार।

# ऋाठवाँ ऋध्याय

## निःश्ह्रीकरण्

यत्येक साम्राज्यवादी राष्ट्र का यह विश्वास है कि जितनी श्रविक सैन्य-शक्ति होगी, उतनी ही श्रविक सुगमता से शान्ति-स्थापन ही सकेगा। हाल में ब्रिटिश प्रथम लार्ड एडिमरल्टी ने घोषित किया है कि शक्तिशाली नाविक-सेना ब्रिटिश-सेना की सहायता से युद्ध नहीं किये वाते; युद्ध तो उनसे रोके जाते हैं। ब्रिटिश नी-सेना न केवल ब्रिटेन की; किन्तु संसार की शान्ति-रक्ता के लिए है; परन्तु हम शान्ति के देवदूतों का तब क्या हाल होगा, जब यह परस्पर मुठमेह करने लग पहेंगे। सत्य तो यह है कि वर्तमान राष्ट्रों की मुरक्ता की भावना बहुत ही पुरानी है। श्राज श्रन्तर्राष्ट्रीयता के युग में उसका व्यवहार ही श्रशान्ति का एक बढ़ा कारण है।

मुरला का प्राचीन ग्रयं, जो ग्राजकल भी ग्राविकता से प्रचलित

है, यह है कि प्रत्येक राष्ट्र को अपने हितों की रक्षा के लिए योग्य होना चाहिए। अपने बल से या अन्य राष्ट्रों की गुट्टबन्दी की सहायता से विदेशी राष्ट्र-द्वारा किये गये आक्रमण से रक्षा करने का नाम सुरक्षा है। सुरक्षा को इस भावना ने इतनी उथल-पुथल मचा रखी है कि जब निःशस्त्री-करण पर विचार करने के लिए राजनीतिज्ञ एकत्र होते हैं, तो उनमें से प्रत्येक अपने राष्ट्र की सुरक्षा की पहेली पेश करता है; इसलिए अनेक राजनीतिज्ञों ने अपना 'मोटां' बना लिया है—'बिना सुरक्षा, के निःशस्त्री-करण नहीं हो सकता।' दूसरी अरेर निःशस्त्रीकरण के समर्थक कहते हैं—'बिना निःशस्त्रीकरण के सुरक्षा असम्भव है।'

सुरत्वा का इस युग में श्रर्थ बदल गया है। श्रव तो एक राष्ट्र की सुरत्वा राष्ट्रों के लिए समस्त राष्ट्रों के पारस्परिक सदमाय श्रीर विश्वास पर ही निर्मर है। श्राशिक रूप में शान्ति-संस्थापक संघ से भी सहायता मिल सकती है। जिनका यह विचार है कि श्रस्त्र-शस्त्रों की वृद्धि से ही राष्ट्र की सुरत्वा हो सकती है, वे भूलते हैं। वास्तव में शस्त्रीकरण की प्रतियोगिता ने संसार में विश्व-युद्ध का एक खतरा पैदा कर दिया है। सुरत्वा के लिए विश्वास की कितनी श्रावश्यकता है, इसको स्पष्ट करने के लिए यहाँ एक उदाहरण दिया जाता है—

यदि कलकत्ता में चौरङ्गी सड़क पर श्राने-जानेवाले मनुष्यों के जीवन श्रीर सम्पत्ति-रज्ञा के लिए कोई सारजेंट चौराहे पर न खड़ा किया जाय श्रीर प्रत्येक यात्री, प्रत्येक मोटर का मालिक, प्रत्येक वाह-सिकलवाला, प्रत्येक रिक्शा स्वयं निजी सुरज्ञा के लिए व्यक्तिगत (सामूहिक नहीं) प्रयत्न करे, तो क्या श्राप यह श्राशा कर सकते हैं कि यह सभी निर्विध्न स्वतंत्रतापूर्वंक यात्रा कर सकेंगे १ ऐसी स्थिति में मुठमेड़ तो स्वामाविक है श्रीर ऐसी श्रनियमित, मर्यादा-हीन स्वतन्त्रता

के लिए अनेकों को अपने जीवन से हाथ धोने होंगे। कलकत्ता नगर का प्रत्येक नागरिक एक सारजेग्ट को अपनी सुरज्ञा का भार सींपकर जिस स्वतंत्रता का अनुभव करता है, वह वास्तव में मानवीय विकास का सूचक है। इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है, कि सुरज्ञा की समस्या सामाजिक है — व्यक्तिगत नहीं।

## १--नैतिक निःशस्त्रीकरण

संसार में शान्ति-स्थापना के लिए लोकमत बनाना अत्यन्त आवरयक है। लोकमत में शान्ति के लिए सिट्च्छा का जाग्रत् होना ही
आशा के लच्या हैं; परन्तु यूरोप में तो शान्ति के लिए कभी लोकमत
बनाया ही नहीं गया। जनतन्त्रवाद का विनाश कर उसकी जगह
सैनिकवादी अधिनायकवाद (Dictatorship) का आतंक छा
रहा है। प्रत्येक अधिनायक अपने राष्ट्र में सैनिक के शिच्या के लिए
नवीन—न्तन साधन व्यवहार में ला रहा है। विद्यालयों, भोजनालयों,
उद्यान-एहों, आमोद-एहों (Clubs), सिनेमा-एहों, न्यायशाला,
नाट्य-मन्दिर, राज्य-परिषद, बाजार आदि सभी स्थानों में सैनिकवादी
प्रवृत्तियों की प्रचुरता दीख पड़ती है। सब यूरोपीय राष्ट्र अपने-अपने
नागरिकों को यह प्रोत्साहन दे रहे हैं—'आगामी युद्ध हमारे दुखों का
अन्त कर हमारे राष्ट्र को समृद्धिशाली बना देगा; बस तन-मन-धन से
उसमें सफलता पाने के लिए कठिवद्ध हो जाना चाहिए।'

## २—युद्ध का संपूर्णर्तः परित्याग

पेरिस-सिंध युद्ध को पूर्णतः श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रपराध घोषित नहीं करती। उसमें श्रात्म-रज्ञा के नाम पर युद्ध करने के लिए काफ़ी मौका है। जापान ने संसार के देखते-देखते चीन पर श्राक्रमण किया; परन्तु बतलाया उसे 'श्रात्मरज्ञा'।

## ३—सामुद्रिक स्वाधीनता

विल्सन ने अपने चतुर्दश विद्धान्तों में इसे भी स्थान दिया था; परन्तु वह स्वीकार नहीं किया गया। किसी राष्ट्र को समुद्र का अवरोध करने का अधिकार न होना चाहिए। तटावरोध (Blockade) को राष्ट्रीय नीति न माना जाय। केवल अन्तर्राष्ट्रीय सममौते से किसी निश्चय को काम में लाने के लिए सामुद्रिक अवरोध उचित है।

## ६---शान्ति-पूर्णं निर्णय

इस विषय पर पिछुले पृष्ठों में लिखा जा चुका है।

#### ५--निःशस्त्रीकरण

इस विषय पर श्रागामी श्रध्याय में प्रकाश डाला जायगा ।

#### ६--आर्थिक-निःशस्त्रीकरण

वर्तमान युग में आर्थिक-शस्त्रीकरण (Economic armament) सबसे अधिक शक्तिशाली शस्त्र है। फौजी शस्त्रागार तो इसकी रचा के निमित्त है। आर्थिक-जगत् में इस अराजकता का मूल कारण यही है। प्रत्येक राष्ट्र स्वयं इतना माल तैयार करता है कि उसकी खपत अपने देश में नहीं हो सकती। आत्मनिर्मरता के सिद्धान्तानुसार प्रत्येक राष्ट्र यह भी चाहता है कि वह विदेशी राष्ट्र का माल न खरीदे मज-दूरों में हलचल मच रही है। वेकारों का बाजार गर्म है और पूँजीपति मालामाल बनने के साधन सोचने में जुटे हुए हैं।

## ७—युद्ध और शस्त्रनिर्माता

युद्ध के सकट को दूर करने के लिए शस्त्र-निर्माता कारखानों पर २१७

श्रन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण की श्रावश्यकता है। राष्ट्रीय युद्ध-विभागों (National war Departments) पर शस्त्र-निर्माता कारखानों का पूरा नियंत्रण ध्रीर प्रभाव है। शस्त्रीकरण की प्रतियोगिता में इन युद्ध-विभागों से काफी प्रोत्साहन भी इनको मिलता है। इनके श्रनेकों समाचार-पत्र निकलते हैं, जिनमें पूँजीपित श्रपने विचारों का लोकमत पर प्रभाव हालने का प्रयत्न करते हैं। शान्ति का पुजारी ब्रिटिश-साम्राज्य संसार को सबसे श्रिषक श्रस्त्र-शस्त्र देता है। क्ष्मान्तर संसार को सबसे श्रीषक श्रस्त्र-शस्त्र देता है।

श्रादेशयुक्त-शासन राष्ट्र-संब के साम्राज्यवादी मनोविज्ञान का नवीन श्राविकार है। Mandate के बहाने उपनिवेशों में लूट का यह उक्तम साधन है। शान्ति की रक्षा के लिए यह श्रावश्यक है, कि इस लूट को बन्द कर दिया जाय श्रीर उन उपनिवेशों को जो श्राजकल Mandatory के श्रघीन हैं, स्वतन्त्रता दे दी जाय; पर इसके साथ ही पराधीन राष्ट्रों (Dependency) को भी श्रात्म-निर्णय का श्रधिकार देकर उनको स्वाधीनता के मोग का श्रधिकार दिया जाय। इस दिशा में भारत की समस्या विशेष-रूपेण विचारणीय है। हम प्रथम श्रध्याय में इस समस्या पर विचार करेंगे।

### ६--- त्रल्प-संख्यकों के त्रधिकार

यूरोपीय महासमर के परचात् यूरोप के मानचित्र में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया है। विजित राष्ट्रों से उनके प्रदेश छीनकर स्वतन्त्र राज्य दिये गये। इस प्रकार अल्प-संख्यकवाली जातियों की समस्या उत्पन्न हुई। आज भी यूरोप में ऐसे अनेकों राष्ट्र हैं, जो अपने नाग-रिकों को मौलिक अधिकारों के भोग करने का अधिकार जाति, धमें या मत के आधार पर देते हैं। ऐसी बहुत-सी अल्प जातियाँ हैं, जिनको अपनी मातृ-भाषा के प्रयोग का अधिकार नहीं है।

श्रीर न श्रपने वालकों को उस भाषा में शिद्धा ही देने के श्रिधिकारी हैं। यूरोप में शान्ति-रद्धा के लिए यह समस्या महत्त्वपूर्ण है।

#### १०-संकट के समय सम्मेलन

जब विश्व-शान्ति के लिए कोई खतरा उपस्थित हो, तो उस समय संसार के राजनीतिज्ञों को सम्मेलन विशेष-लाम-प्रद सिद्ध हो सकता है; परन्तु ऐसे सम्मेलन संकुचित राष्ट्रीयता और स्वार्थनीति के कारण श्रस-फल सिद्ध हो चुके हैं; पर इसका यह श्रर्थ नहीं कि वे भविष्य में उप-योगी नहीं बनाये जा सकते।

## ११—श्रस्वीकार ( Non-Recognition )

इस सिद्धान्त का जन्म हाल ही में संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका में हुआ है। इसके अनुसार अमेरिका ने यह घोषित किया कि वह किसी स्थिति या समसौते को स्वीकार न करेगा, जो पेरिस की सन्धि के खिलाफ किया गया हो या पैदा की गईं हो; इसलिए अमेरिका ने 'मन्चूखो' राज्य को स्वीकार नहीं किया है।

## १२—श्राक्रमण की कसौटी

निःशस्त्रीकरण-परिषद् की सुरद्धा-समिति (Security committee) ने त्राक्रमण की जो परिभाषा तैयार की है, वह इस प्रकार है—

'१—विवाद के पत्तों में स्थापित समसौतों की शतों का विचार करते हुए श्रन्तर्राष्ट्रीय समर्थ में आक्रमणकारी राज्य वही माना जायगा, जो सर्वप्रथम निम्नलिखित कोई काम करेगा।

(१) दूसरे राज्य के विषद्ध युद्ध-घोषणा ।

- (२) दूसरे के राज्य में, विना युद्ध-घोषणा, या घोषणा के साथ सशक्ष-सेना का आक्रमण।
- (३) नाविक, स्थल श्रीर श्राकाश-सेना-द्वारा दूसरे के राज्य, जल-यान, वायु-यान पर श्राक्रमण ।
  - (४) दूसरे राष्ट्र के बन्दर या तट का अवरोध ।
- (१) उन सेनाओं की सहायता, जिसने दूसरे के राज्य पर आक्रमण किया हो।

२.- उपर्युक्त वर्णित आक्रमणों के लिए किसी आर्थिक, सैनिक, राजनीतिक अथवा अन्य किसी विचार का बहाना नहीं लिया जा सकता।

## १३--शान्ति-घोषणा

जब संवर्ष प्रारम्म हो जाय, तो उसके बन्द करने के लिए अस्थायी शान्ति की घोषणा की जा सकती है। ग्रीक-बलगेरिया-संघर्ष के समय राष्ट्र-संघ ने सफलता-पूर्वक इसका प्रयोग किया।

### १४—श्राधिक सहायता

इसका तात्पर्य यह है कि एक आर्थिक सहायता—सममौता किया जाय। जो राष्ट्र उस पर इस्ताच्चर करे, यदि उस पर आक्रमण किया जाय, तो उसकी सहायता के लिए सब घन दें। \*

<sup>•</sup> सुरचा (Security) पर यह प्रकरण लिखने में हमें W. Arnold forster के पक निवन्थ से बहुत सहायता ली गई है, अतः हम आप के अस्यन्त कृत्व हैं। —लेखक

# नवाँ ऋध्याय

# शान्ति का अप्रदूत भारत

राष्ट्रपति विल्सन ने अपने चतुर्दश सिद्धान्तों में से एक सिद्धांत में यह बतलाया है कि 'प्रत्येक राष्ट्र को अपने राष्ट्रीय-शस्त्रीकरण में हतनी न्यूनता करनी चाहिए, जितनी राष्ट्रीय-रच्चा के लिए आवश्यक हो।' महासमर के बाद वसेंलीज की सिन्ध हुई। सिन्ध-पत्र में कुछ ऐसी धाराएँ इसी सिद्धान्त के आधार पर रक्खी गईं, जिनके द्वारा पराजित राष्ट्रों को निःशस्त्रीकरण स्वीकार करने के लिए वाध्य किया गया। उस समय शान्ति के समर्थक राजनीतिशों की ओर से जर्मनी आदि विजित राष्ट्रों को यह आश्वासन दिया गया कि जर्मनी को निःशस्त्र करने का अमिप्राय विश्व के राष्ट्रों में भी इसी सिद्धान्त को प्रयोग में लाना है। जर्मनी समस्त राष्ट्रों के लिए आदर्श का काम देगा; परन्तु प्रारम्भ से ही राजनीति-च्वेत्र में समर-मनोविश्वान अपना प्रभाव डालता रहा।

यूरोप में दो शिविर कायम कर दिये गये। एक मित्र-राष्ट्रों (विजेता-राष्ट्रों) का श्रीर दूसरा पराजित राष्ट्रों का। विजयी राष्ट्र निरन्तर इसी विश्वास पर काम करते रहे कि जर्मनी अपराधी है, युद्ध का सारा दायित्व जर्मनी पर है; इसिलए उसे सदैव के लिए निःशस्त्र कर देना ही उचित है। अन्यथा वह पुनः अपनी सेना को सुसिक्तित कर आक्रमण कर बैठेगा; परन्तु जर्मनी ने राष्ट्र-संघ में प्रवेश करने के समय से ही 'समानता' (Equality of Rights) के लिए युद्ध छेड़ दिया। वह निरन्तर प्रत्येक परिषद्, सम्मेलन, समिति और अधिवेशन में अपने इस दावे की याद दिलाता रहा; परन्तु विजयोन्मत्त शिक्तशाली सैनिकवादी महाराष्ट्रों को उनके गौरव और गर्व ने इस न्यायपूर्ण माँग पर विचार करने से रोका। यह मामला १६३२ तक खटाई में पड़ा रहा। तब अन्त में ११ दिसम्बर सन् १६३२ ई० को जर्मनी का 'समानता का सिद्धान्त' सुरद्धा के कुछ संरद्धणों के साथ, स्वीकार किया गया। इस समय हिटलर का भाग्योदय हो रहा था। यह काम बहत देर से हुआ।

सन् १६१६ ई॰ में जब शान्ति-सिंध हुई, तो यह निश्चित रूप से स्पष्ट कर दिया गया कि पराजित राष्ट्रों पर तुरन्त निःशस्त्रीकरण का सिद्धान्त लागू करने के साथ ही यह निश्चय किया गया कि विजयी राष्ट्र भी शीन्न-से-शीन श्रपने राष्ट्रों में निःशस्त्रीकरण करेंगे। यह भुव सत्य है कि जब तक उपर्युक्त प्रतिज्ञा का पूर्णतः सच्चाई से पालन नहीं किया जायगा, तब तक संसार में शान्ति का राज्य स्थापित नहीं हो सकता।

जो राष्ट्र बिना निःशस्त्रीकरण किये सुरत्ता चाहते हैं, वे महा-पाखरडी श्रीर श्रशान्ति के प्रचारक तथा युद्ध के दैत्य हैं। जब तक संसार में शस्त्रों की श्रिषकता से वृद्धि होती रहेगी, तब तक राष्ट्रीय सुरत्ता स्वप्न है। हर समय प्रत्येक राष्ट्र को, उचित कारण के श्रमाव में भी यह भय बना रहेगा कि पड़ोसी राज्य न जाने कब चढ़ाई कर बैठे।

राष्ट्र-संघ की स्थापना को आज पन्द्रह वर्ष होते हैं। वह अपन जन्म-काल से राष्ट्रीय सुरक्ता और निःशस्त्रीकरण की समस्या को हल करने में लगा हुआ है। अनेकों सम्मेलन और परिषदें हुई। स्थायी समितियों एवं विशेष समितियों ने वर्षों काम किया; परन्तु आज की अवस्था में सन् १६१६ ई० की अवस्था की अपेक्षा तिलमात्र भी परि-वर्त्तन नहीं हुआ है।

#### शस्त्रों पर व्यय

शस्त्रों की प्रतियोगिता बड़ी तेज गित से उन्नित कर रही है। सैनिक व्यय के बजटों से त्रस्त जनता में इा-इाकार मच रहा है। कर के मार से प्रजा में असन्तोष फैल रहा है। विशाल नगरों की सड़कों के किनार के फशों पर लुवा से पीड़ित मनुष्य रोटिथों के लिए मुहताज नजर आते हैं; परन्तु निर्देशी सरकार उन कंकालों के रक्त का शोषण कर अपनी सेनाओं को खूब मजबूत बना रही है। इन राष्ट्रीय सरकारों पर साम्राज्यवाद का ऐसा भूत सवार है कि इन्हें अपनी प्रजा के प्रति अपने कर्त्तव्य का शान भी न रहा। प्रजातंत्रवाद की दुहाई देनेवाले राष्ट्र आज पूँजीवाद का पोषण करने में लगे हुए हैं। 'राज्य प्रजा के आनन्द के लिए है।' 'प्रजा राजा का पुत्र है।' इन सिद्धान्तों को आज यह पूँजीवादी सरकार भूल बैठी है।

लंकाशायर के मजदूर मूलों मर रहे हैं; पर प्रेट-ब्रिटेन की सरकार के फ़ौजी बजट में कोई कमी नहीं की गई। सन् १८८६ में प्रेट-ब्रिटेन ने अपने शस्त्रों के लिए २ करोड़ ८० लाख पौरड न्यय किये। महा-युद्ध से पूर्व वर्ष मे ७ करोड़ ७० लाख पौरड केवल अस्त्र-शस्त्रों पर खर्च किये गये। और अब राष्ट्र-संघ की स्थापना के बाद, पेक्ट आफ पेरिस, वाशिंगटन और लन्दन नाविक सन्धियों एवं जर्मनी के निःशस्त्री-

करण के बाद भी, प्रेट-त्रिटेन ११ करोड़ ४० लाख पौएड प्रतिवर्ष श्रस्त-शस्त्रों पर व्यय करता है।

संसार में सन् १६२५ ई॰ में ३५०००, लाख डालर तथा सन् १६३० ई॰ में ४१२८०, लाख डालर केवल ऋझ-शस्त्रों पर न्यय किये गये। यह ६२ राष्ट्रों का न्यय है। यह न्यय का हिसाब राष्ट्र-संघ द्वारा तैयार किया गया है। यह बिलकुल सन्चा तो नहीं हो सकता; परन्तु इससे आप वर्तमान परिस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं।

महासमर की तैयारी के समय सन् १६१३-१४ में ग्रेट-ब्रिटेन, फांस, इटली ने मिलकर ६०००, लाख डालर से श्रिषिक व्यय किया। जब उनकी विजय हो गई, तब १६३०-३१ में उन्होंने १२५००, लाख डालर व्यय किये।

संयुक्त-राष्ट्र महायुद्ध से पूर्व ऋक्ष-शस्त्रों से इतना ऋधिक सुषिति न था। सन् १६१३-१४ में संयुक्त-राष्ट्र ने ऋपने ऋक्ष-शस्त्रों पर २४१, लाख डालर व्यय किये। इस प्रकार युद्ध-काल से २००% प्रतिशत की वृद्धि हुई। जापान युद्ध के समय ६६०, लाख डालर खर्च करता था; पर वह ऋब २३२०, लाख व्यय करता है।

लस ने युद्ध के समय ४४८०, लाख डालर शक्तों पर व्यय किये; पर १६२६-३० ई० में ५७६०, लाख डालर व्यय किये। इस प्रकार उसके व्यय में २६% की वृद्धि हुई। जर्मनी ने सन् १६१३-१४ में अपने शक्तों पर ४६३०, लाख डालर व्यय किये; परन्तु महासमर के बाद वह निःशस्त्र कर दिया गया; इसलिए १६३०-३१ ई० में उसका व्यय पूर्व की अपेन्ना घटकर १७००, लाख डालर हो गया। इस प्रकार ६३% प्रतिशत कम खर्च होने लगा।

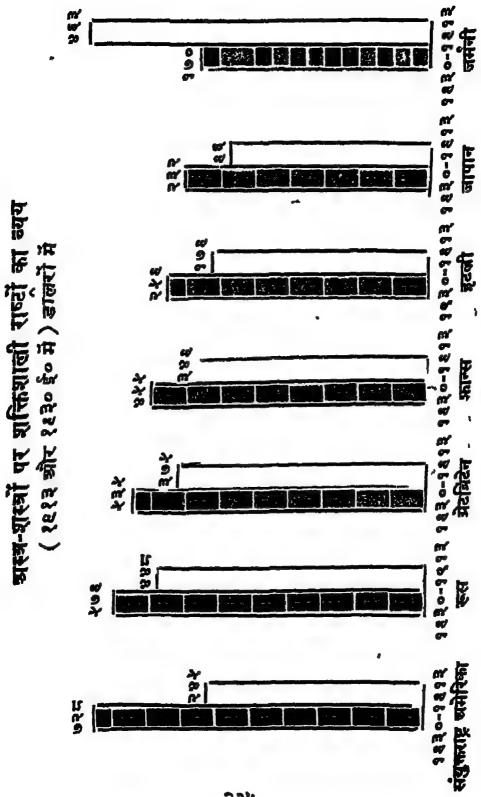

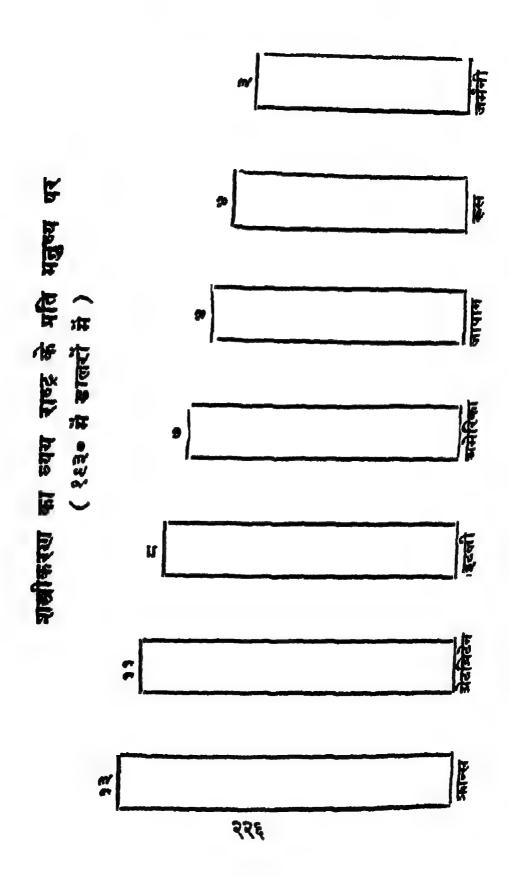

श्रक्ष-सम्बन्धी बजट-क्यय की तुलना से किसी राष्ट्र की सैनिकशक्ति की तुलना करना भ्रम-पूर्ण है; क्योंकि सेना की शक्ति का अनुमान करने के लिए इमें अन्य आवश्यक बातों पर विचार करना उचित
है। नौ-सेना (Naval armament) अधिक व्ययशील है।
सैनिकों के प्रकारों में मेद के कारण तथा विविधि देशों के जीवनादर्श
में मेद होने के कारण सेना पर भी विशेष प्रभाव पड़ता है। सेनाओं की
शक्ति का ठीक-ठीक अनुमान लगाना। सम्भव नहीं; क्योंकि प्रत्येक
राष्ट्र स्पष्ट रूप से अपनी सेना का समुचित वृत्तान्त बतलाने से संकोच
श्रीर भय का अनुमव करता है। 'Headway' नामक पत्र के १६२६
दिसम्बर के अंक में जनरल सर फेड्रिक मौरिश ने एक लेख लिखा है,
उसमें सन् १६१३, १६२५ ई० और १६२८ ई० के सैनिक आँकड़ों की
तुलना की गई है। उनके आधार पर G. D. H. Cole ने अपनी
पुस्तक में यह निष्कर्ष निकाला है—

#### 55 + ww 495 इटली 十09 8 36+26 や十十十十 キャルと 26+22 भास संसार के बड़े राष्ट्रों की नाविक-सेना ( जहाँ + ऐसा चिह्न बना है, उसका आशय यह है कि जहाज़ बन रहे हैं। 938+20 248+4 990-90 जापान 2+08 जनवरी १६३२—U.S.A. ه + س 38+6 नमैनी निटिश-साम्राज्य भ्रमेरिका 4+93 9+24 48+80 28 + 3 **४२ + १० ८१ + ३** かナコ Gunboat motorboats 3+9 थुद के जहाज श्रीर क्रजर Aircraft careers Mine Sweepers Submarines टीरपीटो बोट

राष्ट्र-संघ श्रौर विश्व-शान्ति

Fig

## यूरोप के सैनिक आकाश-यान।सन् १६३२

| प्रेटब्रिटेन             | 8838+850     | जापान          | १६३६ ,  |
|--------------------------|--------------|----------------|---------|
| फ्रान्स                  | २३७५         | स्पेन          | ४६२+१८७ |
| इटली                     | ११०७         | पुर्तगाल       | १४६     |
| जर्मनी                   | (Included)   | ग्रीस          | 80+50   |
| लस                       | axo          | श्रलवेनिया     | -       |
| पोलेगड                   | 900          | बलगेरिया       | -       |
| जेकोस्लावाकिया ४४६ + १४१ |              | टर्की          |         |
| रूमानिया                 | 330          | श्रस्ट्रिया    |         |
| युगोस्लाविया             | ६२७ + २६३    | इंगरी          | -       |
| वेलिज्ञियम               | 1514 + 431   | स्विटजरलैय     | ह ३००   |
| हॉलेयड                   | <b>३</b> २१  | लिथूनियन       | 90      |
| डेनमार्क                 | २४           | <b>लटाविया</b> | 30      |
| स्वीडेन                  | १६७          | इस्टोनिया      | ७४      |
| नारवे                    | <b>3</b> 0\$ | लक्समवर्ग      | -       |
| फिनलैयड                  | ६०           | - श्रायरतेएड   | 58      |

अमेरिका (U.S.A.) १७५२+५६६

जिन श्रंकों के श्रागे + चिह्न लगे हैं, वे जहाज सैनिक-कार्य के श्रयोग्य हैं।

इन विशाल श्राकाश-सेना श्रीर स्थल-सेना के श्रतिरिक्त रासायनिक युद्ध (Chemical Wai) सबसे श्रधिक मयानक जन-संहारकारी है। फ्रान्स श्रादि देशों में ऐसी गैसें तैयार की जा रही हैं, जो मिनटों में अपार जन-समूह का नाश कर दें।

इस प्रकार इमने देख लिया कि राष्ट्रों के राजनीतिज्ञ जिनेवा में

एकत्र होकर निश्यस्त्रीकरण की योजनात्रों पर गरमागरम बहस करते हैं; शस्त्रीकरण की कमी के लिए प्रस्ताव रखते हैं। सैनिक वायुयानों को नष्ट करनें के उपाय सोचते हैं; पर उनके राष्ट्र श्रपने-श्रपने यहाँ बंड़ी जोरदार तैयारी में लगे हुए हैं। वास्तव में निःशस्त्रीकरण की। समस्या बड़ी विकट है; क्यों कि इसका श्रार्थिक-साम्राज्यवाद से घनिष्ट सम्पर्क है। श्रार्थिक-साम्राज्यवाद की रखा के लिए ही विशाल भयंकर सशस्त्र सेनाएं रक्ली जाती है; इसलिए जब तक श्रार्थिक-साम्राज्यवाद के विनाश का उपाय न सोचा जायगा श्रीर जब तक असका संहार न किया जायगा, तब तक शस्त्रीकरण की प्रतियोगिता कम नहीं हो सकती। यदि निःशस्त्रीकरण की समस्या हल हो गई, तो समका जायगा कि यूरोप के राष्ट्रों में हार्दिक परिवर्तन होने लगा है। Viscount Cecil ने ठीक कहा है—

'...... for the most part the delegates have been governed by the temper of the Parliamentary majorities at home, the bewilderment of the public, confused by untelligible technicalities, exaggerated demands of some peace enthusiasts on one hand, the sinister activities of armament interests on the other. \*

<sup>\*</sup> The Newyork Times, August 28, 1932.

# दसवाँ ऋध्याय

# राष्ट्र-संघ का भविष्य

## वसुधैव कुदुम्बकम्

भारत अपनी अनुरम स्थिति के कारण, विश्व की राजनीति में विशेष महस्व रखता है। यद्यपि इस समय मारत स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है—वह विदेशी सत्ता के अधीन है, तथापि इसका अर्थ यह नहीं कि भारत का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर कोई प्रमाव नहीं है। इस समय एशिया और विशेषतया भारत में जो राष्ट्रीय-जागरण हो रहा है—स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए जो संग्राम हो रहा है, वह विश्व की राजनीति में क्रांति-कारी परिवर्तन किये बिना न रहेगा। यही कारण है कि संसार के प्रस्थात और कुशल राजनीतिशों की आँखें भारत पर लगी हुई है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के राजनीति के विद्यान परिवर्त Alfred Zimmern ने अरने एक निवंध में लिखा है—

India is the pivot of world-politics in coming generation. To put it more specifically, if India preserves her association with the British commonwealth, and the commonwealth, on its side gives India the place in its system, in its councils which is due to her, the prospects for world peace & general human progress will be immeasurably increased. If on the other hand, the efforts to establish an equal partnership between, India & the other British Dominions should break down the consequences would recoil, not simply on the parties immediately concerned but on the whole human family. The stage would be set for an inter-racial conflict of incalculable dimensions.'\*

# 'भावी युग में भारत विश्व-राजनीति का परिवर्षक होगा। श्रीर स्पष्ट रूप से कहा जाय, तो यदि भारत ब्रिटिश कामन-वैल्थ से श्रपना संबंध कायम रखेगा, श्रीर दूसरी श्रीर कामन-वैल्थ श्रपने संगठन में भारत को समुचित पद देगा, तो विश्व-शान्ति श्रीरा मानव-समाज के श्रम्युदय का मार्ग बहुत ही श्रधिक प्रशस्त हो जायगा। यदि दूसरी श्रीर, भारत श्रीर श्रम्य ब्रिटिश-उपनिवेशों से समान रूप से सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न विफल रहा, तो उसका परिणाम न केवल कामन-वैल्थ पर ही—बल्कि समस्त मानव-समाज पर पड़ेगा। श्रन्तर्जातीय (International) संवर्ष के लिए एक विशाल रंगमंच तैयार हो जायगा।

पोफ़ेसर जिर्मन का उपयुक्त कथन कितना गंभीर श्रीर विचारपूर्ण है। यह कथन इस पुस्तक में 'शान्तिवादी भारत' पर एक पृथक् श्रध्याय जिखने की श्रावश्यकता पर प्रकाश डाजता है।

यथार्थ में श्रांज समस्त संसार भारत की श्रोर टकटकी लगाकर देख रहा है। श्रव भीतिकवाद की विफलता श्रीर उससे उत्पन्न सँसार-संकट का श्रनुभव कर पाश्चात्य जगत् के मनीषी विद्वान भारत—श्रान्तिक-वादी दार्शिनकों के देश—से शान्ति का सदेश सुनने के लिए इच्छुक हैं। विगत महासमर में संसार के राष्ट्रों ने श्रपार घन श्रीर जन-शक्ति का संहार कर यह श्रनुभव किया कि युद्ध वास्तव में सम्यता का संहा-रक्त है। यह तो श्रनुभव किया ; पर युद्ध ससार से कैसे मिट सकता है—इस पर सचाई से विचार नहीं किया गया। यदि किसी श्रंश में विचार भी किया, तो वह व्यवहार में नहीं लाया गया।

जिस समय यूरोपीय महायुद्ध श्रपनी भीषण्ता की चरम धीमा पर था, उस समय 'शान्ति का देवदूत' सयुक्त-राष्ट्र श्रमेरिका ससार को श्रपने श्रादशंवाद की व्याख्या सुना रहा था। उसका राष्ट्रपति विदसन श्रपने वक्तन्यों, भाषणों से सब संसार को यह विघोषित कर रहा था कि विश्व में शाति-स्थापना श्रमेरिकन सिद्धान्तों के पालन करने से ही हो सकती है। श्रमेरिका ने संसार को स्वतत्रता, विश्व-वन्धुत्व श्रौर समानता का सन्देश दिया। महासमर होने पर एक ऐसी विश्व-संस्था स्थापित की जाय, जो मविष्य में न केवल युद्धों को ही श्रसम्भव कर दे, प्रत्युत् संसार में शान्ति, स्वतन्त्रता श्रौर समानता को जन्म दे।

परन्तु जब वर्षेलीज की सन्ध हुई श्रीर उसकी शर्तों पर विचार करने के लिए शान्ति-परिषद् की योजना की गई, तो श्रमेरिका का श्रादर्शवाद शरद्काल के मेघ-महल की भाँति विलीन हो गया। संसार के निर्वल राष्ट्र श्रीर विशेषरूपेण एशिया के पिछड़े राष्ट्र श्रमेरिका से बही श्राशा लगाये वैठे थे; परन्तु शान्ति-सन्धि ने उन्हें निराश कर दिया, जिसे वे साद्यात् धर्मराज समके थे, वही उनका गुसवेषी रक्त-शोषक सिद्ध हुआ। श्रतः संसार ने श्रमेरिका से श्रपनी दृष्टि फेर ली श्रीर

एशिया की श्रोर लगाई। इन छल-प्रपंत्रों श्रौर यूरोपीय क्टनीतिशों के फल-स्वरूप एशिया मे राष्ट्रीय-जागरण का श्रान्दोलन वड़ी उपता से शुरू हुआ।

## १—भारत और अन्तर्राष्ट्रीयता

श्रव इसमें तो किसी को किंचिन्मात्र भी सन्देह नहीं है कि भारत की श्रादि-संस्कृति सबसे श्रधिक प्राचीन है। परा श्रीर श्रपरा, शान-विशान का जैसा उत्कृष्ट श्रीर मानवोपयोगी मांडार वेदों में है, वैसा श्राज तक कहीं नहीं मिला। हम यहाँ वैदिक-संस्कृति श्रथवा प्राचीन श्राय-गौरव के विषय में कुछ लिखना नहीं चाहते श्रीर न उसके लिखने का यहाँ प्रसंग ही है; परन्तु हम यहाँ यह बतला देना चाहते हैं कि भारत के समस्त साहित्य में विश्व-वन्धुत्व श्रीर विश्व-संस्कृति के विचारों का समावेश है। विश्व-संझुत्व (World Brotherhood) केवल साहित्य-चेत्र तक ही सीमित न रहा; प्रत्युत् व्यवहार-चेत्र में उसका प्रत्यक्षीकरण किया गया।

वैदिक-संस्कृति की स्वसे बड़ी विशेषता 'लोक-संग्रह' परमार्थ-चिंतन रही है। श्राप वैदिक जीवन के चाहे जिस द्वेत्र को लीजिए—पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक श्रयवा श्रन्तर्राष्ट्रीय—सभी में लोक-संग्रह (Happi-ness of the people) को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इसलिए मारत की भूमि में विश्व-भावना से समन्वत राष्ट्रीयता का उदय हुआ है। वैदिक-संस्कृति के श्रनुसार विश्व-प्रेम श्रीर देश-प्रेम एक दूसरे के विरोधी नहीं; किन्तु पूरक भाव है। जिस प्रकार एक मनुष्य श्रपने कुदुम्ब से श्रनुराग रखता हुआ भी देश-भक्ति से मुख नहीं मोड़ता, राष्ट्र-हित के लिए श्रपने व्यक्तिगत हितों का विलदान करने के लिए तत्वर रहता है, उसी प्रकार एक सचा देश-भक्त भी विश्व-हित

के लिए श्रपना सब कुछ श्रपंश कर सकता है। जिन विचारकों का यह कथन है कि राष्ट्रीयता (देश-भक्ति) विश्व-प्रेम के लिए घातक है, उनको श्रपना यह कथन वर्तमान उप्र राष्ट्रीयना के लिए ही सीमित रखना चाहिए। जो राष्ट्रीयता हमें दूसरों से द्वेष रखना नहीं सिखलाती, वह किस प्रकार विश्व के लिए श्रवांछनीय हो सकती है!

वेद में ऐसी ही लोक-कल्याणकारी देश-मक्ति श्रीर राष्ट्रीयता का विघान है। इस यह दावे के साथ कह सकते हैं कि राष्ट्रीयता का ऐसा सुन्दर श्रादर्श श्रापको श्रन्य किसी देश की संस्कृति में नहीं मिल सकता। श्रयवंवेद के बारहवें कायड का पहला स्क पृथ्वी-स्क है। उसमें राष्ट्रीयता का बहुत ही दिव्य वर्णन है।

श्रसंवाधं मध्यतो मानवानां यस्या उद्धतः प्रवतः सम वहु । नानावीर्य्याः श्रोषधीर्या विभक्तिं पृथिवी नः प्रथतां राष्यतां नः ॥२॥

[ जिस भूमि के मननशील मनुष्यों में हकावट नहीं है श्रीर जिसके श्रन्दर बहुत जॅचे स्थान, नीचे स्थान तथा समतल है श्रथवा जिसके मनुष्यों के श्रन्दर उत्तम श्रीर श्रेष्ठ उन्नतिकारी तथा श्रत्यन्त समता के भाव है श्रीर जो श्रनेक शक्तियोंवाली श्रीषियों को घारण करती है, वह इमारी पृथ्वी इमारे यश को प्रसिद्ध करे श्रथवा वह पृथ्वी इमारे लिए खुली रहे श्रीर इमारे लिए समृद्ध हो । ]

याण्वेंऽधि सिललमम श्रासीद यां माया मिरच चरन्मीवीणः॥ यस्या हृद्यं परमे व्योमन् सत्येतावृत समृतं पृथिव्याः। सानो भूमिस्त्विष वर्लं राष्ट्रं द्धातूत्तये॥ म॥

[जो पहले, सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व समुद्र में, अन्तरिक्त में जल-रूप द्रवावस्थावाली थी, जिसकी बुद्धिमान् ज्ञानी जन बुद्धियों से, शक्तियों से,

युक्तियों से अनुकूलतया सेवा करते आये हैं, जिस पृथ्वी का हृदय परम आकाश में है और जो सत्य से, अवाघ नियम से ढका है और अवि-नाशी है, ऐसी हमारी मातृ-मूमि उत्तम श्रेष्ठ राष्ट्र में हमें क्रांति और -बल दे।]

गौरांग जातियों का मनोविज्ञान रंगीन जातियों को सूमि का श्रिषकारी नहीं बतलाता। वर्तमान समय में एशिया तथा श्रफ्रीका के निवासियों पर गोरी जातियाँ शासन कर रही हैं, वे श्रपने श्रिषकार के समर्थन में यह तर्क देती हैं कि परमात्मा ने गोरी जातियों (White Races) को ही संसार पर शासन करने के लिए बनाया है। रंगीन जातियों को भूमि पर शासन करने का कोई श्रिषकार नहीं है। यह श्राजकल की उग्र राष्ट्रीयता का एक विशेष लच्चण है। यही कारण है कि इस जातीयता (Racialism) के श्रान्दोलन के सामने विशवशान्ति की भावना उनके मस्तिष्क मे पैदा नहीं होती; पर वैदिक संस्कृति के विशव-हितकारी श्रादर्श को देखिए। यह समानता का कैसा कँचा विद्वान्त हमारे सामने रखती है।

हे मातृभूमे ! मरण्धमां तुक्तसे उत्पन्न होते हैं श्रीर तुक्तमें ही विचरते हैं, तू द्विपदः (मनुष्यों) श्रीर चतुष्यदः (पशुश्रों) को घारण करती है—पोषण करती है। जिन मनुष्यों के लिए उदय होता हुश्रा सूर्य किरणों के द्वारा जीवन-प्रद प्रकाश भली प्रकार देता है, ये पच-मानव (गीरांग, लाल, पीत, धूसर श्रीर कृष्ण) तेरे ही हैं। \*

सब संसार के मनुष्य मित्र हैं ; वसुषा के सब मानव एक कुदुम्ब है,

त्वज्ञाता स्वयि चरन्ति मर्त्यांस्तं विमिषं द्विपदस्यं चतुष्पद्वः ।
 तवेमे पृथिवि पच-मानवा येभ्यो ज्योतिरमृतं मत्येभ्यः
 डचनस्याँ रिमिमरात्तनोति ॥ १५ ॥

<sup>--</sup> अथवे १२-१-१५

यह संन्तेप में वैदिक राष्ट्रीयता—भारतीय राष्ट्रीयता—का श्रादर्श है।

श्रव श्राप वैदिक-काल श्रीर महाभारत-काल को छोड़कर उस काल की श्रोर श्राइए, जिसे इतिहास ऐतिहासिक-काल कहते हैं। जिस समय यूरोप श्रपनी सम्यता के शिशुकाल में था; सम्यता का विकास पूरी तरह नहीं हुश्रा था। लोग यह भी नहीं जानते थे कि 'राज्य क्या है!' जनतंत्रवाद क्या चीज है! जब श्रर्द-सम्य जातियाँ यूरोप के नगरों में जंगली जातियों के समान लड़ती-क्तगड़ती रहती थीं—लूट-पाट करती थीं—उस काल में भारत में सम्राट्श्रशोक राज्य करते थे। रि—अशोक का विद्य-प्रेम

श्रशोक ने वैदिक-श्रादर्श को विश्व के सामने कितने त्याग श्रीर प्रेम से निभाया, यह भारत के इतिहास में एक श्रनुपम घटना है। विशाल साम्राज्य के श्रिषपति, विराट् सशस्त्र सेना के श्रध्यत्त सम्राट् श्रशोक ने यह प्रत्यत्तीभूत किया कि संसार से विदेष श्रीर वैमनस्य को दूर करने का साधन युद्ध नहीं है—प्रतिस्पर्दा नहीं है; किन्द्य सची वि जय-प्राति का साधन प्रेम है।

'राज्याभिषेक के श्राट वर्ष बाद सम्राट् श्रशोक ने कलिंग देश को विजय किया। वहाँ डेढ़ लाख मनुष्य बन्दी बनाये गये श्रीर इससे कई गुना श्रादमी महामारी श्रादि से मरे।.....किंग को जीतने पर देवताश्रों के प्रिय को बड़ा पश्चात्ताप हुआ; क्योंकि जिस देश की: पहले विजय नहीं हुई है, उस देश की विजय होने पर लोगों की हत्या तथा मृत्यु श्रवश्य होती है। श्रीर न जाने कितने मनुष्य कैद किये जाते हैं। देवताश्रों के प्रिय को इससे बहुत दुःख श्रीर खेद हुआ।।...' कार्या श्रशोक का इतिहास में इतने श्रिषक महत्त्व का कारण यही है'

<sup>\*</sup> देखिष, मीर्थ्य-साम्राज्य का इतिहास—प्रो० सत्यकतु विद्यालकार ए० ४४५-४४६ ( सं० १६८५ वि० )

कि उसने शक्त-द्वारा—युद्ध-द्वारा—देश-विजय की कामना का त्याग कर धर्म-द्वारा संसार की विजय की; पर श्रशोक के धर्म-विजय का तालय यह नहीं है कि उसने किसी धर्म-विशेष या बौद्ध-धर्म का संसार में प्रचार किया। यद्यपि श्रशोक की प्रवृति बौद्ध-धर्म की श्रोर थी; परन्तु उस न्यायमूर्ति धर्मराज श्रशोक ने बौद्ध-धर्म के प्रचार में श्रपनी राज्यसत्ता का प्रयोग नहीं किया। श्रशोक का 'धर्म' से क्या ताल्यं था; उसमें किन-किन सिद्धान्तों का समावेश था, यह उसने श्रपने शिला-लेखों में स्पष्टतया श्रकित किया है। श्रशोक लिखता है—

'वर्म यह है कि दास श्रीर सेवकों से उचित न्यवहार किया जाय, माता श्रीर पिता की सेवा की जाय। मित्र, परिचित, सम्बन्धी, श्रवण श्रीर बाह्मणों को दान दिया जाय श्रीर प्राणियों की हिंसान की जाय।'\*

## पक दूसरे स्थान पर लिखा है।

'..... धर्म यही है कि पाप से दूर रहे, बहुत से अच्छे कार्य करे, दया, दान, सत्य श्रीर शीच का पालन करे।'

इन उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि अशोक ने किसी धर्म-विशेष का भचार नहीं किया। उसके धर्म के सिद्धान्त सब धर्मों में मिलते ये; इसलिए उसका धर्म विश्व-धर्म था। प्रोफेसर सत्यकेतु विद्यालंकार सिखते हैं—

'इस तरह जिस धर्म-विजय को स्थापित करने का उद्योग अशोक ने भारत में किया, उसी को विदेशों में भी स्थापित करने के लिए प्रयत्न किया गया। वह इसमें सफल भी हुआ; क्योंकि वह स्वयं लिखता है— 'इस प्रकार सर्वत्र जो विजय हुई है, वह विजय वास्तव में, सर्वत्र आनन्द देनेवाली है। धर्म-विजय में जो आनन्द मिलता है, वह बहुत अगाद आनन्द है।' सम्राट् अशोक . इस धर्म-विजय को इतना महस्त

देते ये कि वे एक स्थान पर लिखते हैं— 'यह लेख इसलिए लिखा जा रहा है कि मेरे पुत्र और पीत्र जो हों, वे नया देश-विजय करना अपना कत्तंव्य न समकें। यदि कमी वे नया देश-विजय करने में प्रवृत्त हों, तो उन्हे शान्ति और नम्रता से काम लेना चाहिए और धर्म-विजय को ही यथार्थ विजय समक्तना चाहिए। इससे लोक और धरलोक दोनों। जगह सुख-लाम होता है।'

( भौर्य-साम्राज्य का इतिहास पृष्ट ४८५ )

विश्व के सम्राटों में अशोक का स्थान सर्वोच है। वह संसार के सम्राटों में शिरोमिया माना जाता है। इसिलए सुविख्यात इतिहास-लेखक श्री० एच० जी० वेल्स ने अपने इतिहास The Outline of History में लिखा है—

"For eight & twenty years Asoka worked surely for the real needs of men Amidst the tens of thousands of names of monarchs that crowd the columns of history, their majesties, and graciousness and scienties & royal highnesses & the like, the name of Asoka shines almost alone, a star-

From the Valga to Japan his name is still honomed China, Tibet, & even India, though it has left his doctrine preserve the tradition of his greatness. More living men cherish his memory to-day than have even heard the names of Constantine or Charlenque.

(The out line of History By H G. Wells p 212)

त्रशोक ने इतना शक्तिशाली सम्राट् होते हुए भी, देश-विजय का त्याग कर धर्म विजय का पय क्यों अपनाया १ इसका उत्तर, जैसा कि उसके एक लेख से विदित होता है, यही है कि सेना-द्वारा विजय सबी विजय नहीं होती। उससे मानव-संहार होता है, प्रजाजन का कल्याया

नहीं। किलिंग देश की विजय से अशोक के हृदय को घोर कष्ट हुआ। क्या आज के राष्ट्र-नायक कभी यह कल्पना कर सकते हैं कि विजय से कैसा दुःख होता है ? यह कल्पना-शक्ति के अभाव का कारण है। इस युग के राष्ट्र-नायक तथा सेनापित राष्ट्रीय प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य का पात्तन नहीं करते, अथवा जानते हुए भी स्वार्थ-पूर्ति के लिए उसकी अवहेनना करते हैं।

श्रशोक सम्राट् था श्रीर था बौद्धधर्म का सचा श्रनुयायी । यदि वह चाहता, तो श्रन्य धर्मों के श्रनुयायियों पर श्रत्याचार करके संसर में बौद्ध धर्म का प्रचार करता; परन्तु वह तो इसे हिंसा समकता था— इसे वह राजधर्म (Hindu Polity) के विरुद्ध समकता था। जिसे लोग श्रादर्श समकते थे, उसी सत्य श्रीर श्रहिंसा के तथ्य को क्रिया-तमक-रूप से श्रशोक ने रखकर संसार को धर्म की महानता दिखला दी।

बहुत प्राचीन-काल से भारत का मिश्र, चीन, यूनान, रोम, फारल प्रमृति देशों से सम्बन्ध । रहा है। भारत की विचारधारा श्रीर वैदिक संस्कृति का प्रवाह मुक्त रीति से इन देशों में जारी रहा । श्रनेकों विद्वान् श्रीर ज्ञान-जिज्ञासु इस ऋषि-भूमि में श्राकर यहाँ से ज्ञान-विज्ञान को सीखकर गये श्रीर उसका पाश्चात्य-जगत् में प्रचार किया। यूनान की सम्यता का भारत पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इस प्रकार भारत प्राचीन समय से विश्व-बंधुत्व श्रीर श्रन्तर्राष्ट्रीयता का पुजारी रहा है। उसने श्राज पर्यन्त किसी देश पर श्रपना धर्म फैज्ञाने के लिए श्राकन्मण नहीं किया श्रीर न कभी राज्य-विस्तार के लिए रक्तपात ही किया। ससार में विश्व-शान्ति का ऐसा सच्चा समर्थंक राष्ट्र मिलना संभव नहीं।

## ३--राष्ट्र-संत्र श्रीर मारत

विग़त यूरोपीय महायुद्ध की समाप्ति पर जब सन्धि हुई, तो उस पर

भारत के प्रतिनिषियों ने भी इस्ताक् किये; इसलिए स्वामाविक रूप से भारत राष्ट्र-संघ का मौलिक सदस्य (Original Member) बन गया। महासमर में सहस्रों भारतीय वीरों ने साम्राज्य-रक्षा के लिए इसलिए रक्त बहाया, कि विजय प्राप्त होने पर भारत को अवश्य ही स्वराज्य मिल जायगा। #

साम्राज्य की रक्ता हो गई; परन्तु भारत की आकांक्ताएँ पूरी नहीं हुई। युद्धावसान पर भारत में जो आन्दोलन हुआ, उसे हम आगे बतलावेंगे। यहाँ उसका उल्लेख अभासिक होगा।

हाँ, भारत वर्षेलीज़ के सन्धि-पत्र पर हस्ताज्ञर करने के कारण, राष्ट्र-संव का मौलिक सदस्य तो बन गया; परन्तु एक बड़ी विचित्र दशा पैदा हो गई। भारत पराधीन राष्ट्र है; इसलिए ब्रिटिश-साम्राज्य

'Partnership in the Empire is our definite goal. We should suffer to the utmost of our ability & even lay down our lives to defend the Empire.

If the Empire perishes, with it perishes our cherished aspirations.

The easiest & the straightest way, therefore to win Swarajya is to participate in the defence of the Empire,

-Speeches & Writing of M. K. Gandhi, (G. A. Natesan Oo, Madras) p. 412

<sup>•</sup> खेडा के सत्याग्रह में विजय प्राप्त करने के ' उपरान्त महात्मा गान्धी के सामने राजमिक का प्रश्न उपस्थित हुआ। लाई चेम्सफोई ने दिल्ली में समस्त प्रसिद्ध मार-तीय नेताओं की समा बुलाई। उसमें यह प्रश्नाव रखा गया कि मारतीय सैनिक महासमर में जाकर लड़े और रंगस्ट मरती किये नाया। गान्धीजी ने प्रस्ताव का समर्थन किया। महात्मा गान्धी ने जुलाई १६१= ई• में खेडा जिले में एक माषण दिया, जिसमें आपने कहा—

के श्रधीन रहकर वह समानता का दावा कैसे कर सकता था। वह श्रसेम्बली का सदस्य बना लिया गया; परन्तु जब कौंसिल में जाने के लिए भारत के प्रतिनिधियों ने प्रयत्न किया, तो किसी ने सहयोग नहीं दिया। फलतः प्रत्येक निर्वाचन के समय उसके पच्च में कैवल २ या ३ वोट से श्रधिक न प्राप्त हुए। ब्रिटिश-उपनिवेशों को मी कौंसिल-प्रवेश के लिए बहुत कुछ प्रयत्न करना पड़ा; परन्तु उन्हें इसमें सफलता मिल गई। सबसे पूर्व कौंसिल में कनाडा को स्थान मिला।

यद्यपि राष्ट्र-संघ के विधान (Covenant of the League) की दृष्टि से भारतीय सदस्य तथा अन्य सदस्यों के अधिकार में कोई अन्तर प्रतीत नहीं होता; परन्तु सत्य तो यह है कि राष्ट्र-संघ में जानेवाले 'प्रतिनिधि' भारत-राष्ट्र के प्रतिनिधि नहीं होते; क्योंकि उनका जुनाव भारत की व्यवस्थापक-सभा-द्वारा नहीं किया जाता। वे तो भारत-सचिव (Secretary of State for India)-द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें भारतीय हितों पर कोई प्रकाश डालने की अविधा भी नहीं; क्योंकि उन्हें विचार-स्वाधीनता प्राप्त नहीं है। वित-म्बर के असेम्बली-अधिवेशन (League Assembly) से पूर्व भारत का प्रतिनिधि-मंडल लन्दन के लिए प्रस्थान करता है। वहाँ भारत-सचिव-द्वारा उन्हें आदेश मिलते हैं। बस उन्हीं के अनुसार वे जिनेवा के सम्मेलनों में अपने भाषण देते हैं—प्रस्ताव पेश करते हैं। चाहे उनसे भारत का हित हो या अनहित; इसीलिए भारतीय प्रतिनिधि-मंडल की आवीज भारतीय होते हुए भी उसके विचार पूर्ण-रूपेण विलायती होते हैं।

ऐसी परिस्थिति में भारत प्रतिवर्ष ७१४६६ सोने के पौरड जिनेवा की भेंट करता है। यह घन भारत की श्रार्थिक-हीनता तथा राष्ट्र-संघ में उसकी स्थिति को देखते हुए बहुत ही श्रिषक है। राष्ट्र-संघ की

कौतिल के स्थायी सदस्यों (Permanent Members) \* को छोड़कर कोई राष्ट्र इतना घन राष्ट्र-संघ की में ट नहीं करता।

सबसे श्रिषिक धन ग्रेटब्रिटेन देता है, उससे कम जर्मनी श्रीर फान्स तथा इनसे कम जापान श्रीर इटली। इस प्रकार भारत का चौथा स्थान है। इस विपुल धन-राशि को देने का कई वार घोर विरोध किया गया; परन्तु संघ के सदस्यों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। यथार्थ बात यह है कि स्वार्थी-राष्ट्र भारत के चन्दे में कमी करना इसलिए नहीं चाहते कि उसकी पूर्ति उन्हें स्वयं करनी पड़ेगी श्रीर संभव तो यही है कि यह च्रति-पूर्त्ति ब्रिटेन के मत्ये पड़े; इसलिए ग्रेटब्रिटेन भी इस श्रोर से उदासीन है। मारत को प्रतिवर्ष जितना घन चन्दे के रूप में राष्ट्र-संघ को देना पड़ता है, उससे उसका उस श्रतुपात में तो क्या, उससे दशमांश मी लाम नहीं होता।

मारत की स्वावीनता, स्वायत्त-शासन तथा श्राल्प-मत की समस्या श्रादि तो ब्रिटिश शासन के श्रान्तिरिक प्रश्न हैं; इसिलए राष्ट्र-संघं इन मामलों में कोई इस्तच्चेप ही नहीं कर सकता। क्या भारतीय मडल के सदस्य यह बतला सकते हैं कि श्राज तक राष्ट्र-संघ ने भारत के हित के लिए क्या विशेष कार्य किया है!

राष्ट्र-संघ से सम्बन्धित एक श्रौर श्रन्तर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका नाम है श्रन्तर्राष्ट्रीय-श्रमिक-संघ (International Labour Organization)। जब इस संघ की योजना तैयार की गई, तो उसमें भारत को स्थान नहीं दिया गया। विदेशी राष्ट्रों ने भारत की सदस्यता का घोर विरोध किया; परन्तु ब्रिटिश प्रतिनिधि-मएडल ने भारत को संघ में स्थान देने के लिए बहुत प्रयत्न किया।

श्रन्त में प्रयत सफल हुआ और भारत को अभिक-संघ में स्वान

इटलो, नापान, फ्रांस, नर्मनी और झेट-त्रिटेन स्थायी सदस्य है।

मिल गया। जब अन्तर्राष्ट्रीय-अभिक-संघ में भारत का अवेश हो गया, तब उसकी कार्य-समिति (Governing Body) में स्थान प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया गया। अन्य राष्ट्रों का यह आद्येप था कि यहि २४ सदस्यों में से १२ कार्य-कारिणी के लिए चुन लिये गये, तो ग्रेट-निटेन 'कामनवेल्य' की श्रोर से अधिक संख्या में सदस्य मेज सकेगा, ब्रिटिश सरकार ने इस आश्रय का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि इन १२ सदस्यों में से द उन देशों के प्रतिनिधि होंगे, जो संसार में विशेष श्रीद्योगिक महत्त्व रखते हैं। इस प्रस्ताव की स्वांकृति से भारत को अभिक-संघ की कार्यकारिणी में प्रवेश मिल गया।

यह निःसन्देह स्त्रीकार किया जा सकता है कि अन्तर्राष्ट्रीय अभिक-संघ में भारत को ऐसा सुयोग दिया गया है, जिंससे वह स्वतंत्र रीति से अपने कार्य की रूप-रेखा निश्चय कर सकता है। राष्ट्र-संघ में भारतीय प्रतिनिधि-मएडल में देशी राज्यों की श्रोर से भी एक प्रतिनिधि लिया जाता है। यह ५६२ देशी राज्यों का नरेश-प्रतिनिधि यथार्थ में प्रति-निधि नहीं होता । इन राज्यों की श्रोर से उसे इस श्राशय का कोई श्रादेश नहीं मिलता कि संघ में जो कुछ प्रतिनिधि के द्वारा मंजूर कर लिया जायगा, उसे समस्त देशीराज्य (indian States) मीस्त्रीकार कर लेंगे ; परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय असिक-संघ में देशी राज्य का कोई प्रतिनिधि नहीं है; क्योंकि वर्सेलीज़ की सिंध की ४०५ घारा के श्रनुसार वह समस्त निश्चय श्रौर निर्ण्य, जिनको किसी देश ने मंजूर कर लिया हो, उस देश की व्यवस्थापिका या अन्य 'राज्य संस्था में 'क्रानृन' कें। रूप देने के लिए प्रस्तुत किये जाने चाहिए। यह स्पष्ट ही है कि देशी राज्यों में कुछ अपवादों को छोड़कर, व्यवस्थापिका का अभाव है। इसी श्रमुविधा के कारण उनका सदस्य नहीं लिया जाता। वह सब मुक्त-कपट से स्वीकार करते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय निर्णयों, निश्चयों

से राष्ट्रीय श्रमिक-व्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ा है। कोई बुद्धिमान् मनुष्य यह श्रस्वीकार नहीं कर सकता कि श्रन्तर्राष्ट्रीय-श्रमिक संघ में भारत का स्थान श्रत्यन्त गौरवपूर्ण श्रौर महत्त्वपूर्ण है। भारत के विख्यात राजनीतिज्ञ सर श्रद्धल चटर्जी को सन् १६२७ ई॰ में सर्व-सम्मति से श्रन्वर्राष्ट्रीय-श्रमिक-परिषद् (International labour Conference) का सभापतित्व प्रदान कर भारत की प्रतिष्ठा की गई।

त्राक्ट्वर १९३२ ई॰ में सर त्रातुल चटर्जी न्त्रान्तर्राष्ट्रीय-श्रमिक-संध की कार्य-कारिग्री समिति के प्रधान निर्वाचित किये गये।

मारतीय श्रमिकों के श्रम्युत्यान के लिए श्रन्तर्राष्ट्रीय-श्रमिक-संघ में भारतीय प्रतिनिधि-मंडल हितकारी सिद्ध हुआ है श्रीर भविष्य में भी उससे बहुत कुछ श्राशा की जा सकती है; पर यह निर्विवाद है कि राष्ट्र-सघ (League of Nations) में भारतीय प्रतिनिधि-मंडल ने कोई हितपद काम नहीं किया। श्रपनी सहायता के लिए भारत जितना धन प्रतिवर्ष संघ को देता है, उसका उसे कुछ भी लाभ नहीं होता; इसलिए भारत के हित की दृष्टि से यही उत्तम है कि भारत राष्ट्र-संघ से श्रपना संवध त्याग दे।

पर इससे यह तात्पर्य नहीं है कि भारत विश्व-शांति-स्थापन-कार्य में सहायता ही न दे सकेगा। श्राज भी ऐसे अनेकों राष्ट्र हैं, जो राष्ट्र-संघ के सदस्य नहीं हैं; पर उसके निःशस्त्रीकरण, सम्मेलन, विश्व-श्रार्थिक सम्मेलन श्रादि में भाग लेते रहते हैं। भारत को श्रमेरिका का ढंग श्रपनाना चाहिए। श्रमेरिका श्रीर रूस राष्ट्र-संघ के सदस्य नहीं है। श्रमिक-संघ का सदस्य बनने के लिए यह श्रावश्यक नहीं है कि वह राष्ट्र-संघ का भी सदस्य हो। विधान में ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसे भी अनेकों राष्ट्र हैं, जो राष्ट्र-संघ के सदस्य नहीं हैं; परन्तु श्रमिक-संघ के सदस्य हैं।

## ४-भारतीय-स्वाधीनता और विश्व-शान्ति

भारतवासियों ने स्वराज्य प्राप्त करने की आशा से विगत महासमर में अँगरेजों की सहायता की थी; परन्तु पुरस्कार में रौलेट-एक्ट, जिल्यानावाला बाग-हत्याकायड तथा मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार मिले। इनसे भारत में असन्तोष की प्रवल लहर चली। महात्मा गान्धी ने अपने असहयोग (Non-co-operation) अस्त्र का प्रयोग किया। यहाँ हम भारत की राष्ट्रीय-जायित का इतिहास नहीं लिख रहे हैं; इसलिए असहयोग-आन्दोलन का विवरण यहाँ प्रासिक्षक न होगा। हम तो उस पर केवल सिद्धान्त की दृष्टि से विचार करना चाहते हैं—

'सत्याग्रह का अर्थ है, सत्य के लिए आग्रह; इसलिए सत्याग्रह आत्मिक शक्ति है, सत्य आत्मा है। आत्मिक-शक्ति में हिंसा के लिए स्थान नहीं है; क्योंकि मानव पूर्ण सत्य को जानने में असमर्थ है; इसलिए वह किसी को दयड देने के अयोग्य है।.....

निष्किय प्रतिरोध (Passive Resistence) निर्वल का अल माना गया है; क्योंकि वह दुर्बल होने के कारण हिंसा से दूर रहता है; पर वह हिंसा के अल्ल को अवसर प्राप्त होने पर काम में ला सकता है।.....

सविनय अवज्ञा का अर्थ है अनैतिक कानून का उल्लंघन। जहाँ तक मुक्ते ज्ञान है, यह पद एक पराधीन राज्य के क्रानूनों का प्रतिरोध करने के लिए Thoreau ने आविष्कृत किया था। उसने सविनय अंवज्ञा पर एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रन्य भी लिखा है; परन्तु ध्यूरो अहिंसा का सच्चा समर्थक नहीं था। सविनय अवज्ञा (Civil disobodiances) सत्याग्रह का एक अंग है.....

असहयोग का अर्थ है, राज्य के साथ सहयोग न देना-ऐसे राज्य

के साथ जो असहयोगी की दृष्टि में कुत्सिक बन गया हो ; परन्तु उसमें उप्र प्रकार की सविनय अवज्ञा सम्मिलित नहीं है।

श्रमहयोग ऐसा सरल श्रस्त्र होने के कारण समम्मदार बालकों-द्वारा भी व्यवहार में लाया जा सकता है। सविनय श्रवज्ञा की तरह श्रमहयोग भी सत्याग्रह की एक शाखा है। \*

यह महात्मा गांधी के शब्दों में सत्याग्रह की सुत्म क्याख्या है।
सत्याग्रह निर्वल का सहारा नहीं है, जैसा कि बहुतेरे आलोचकों का
यह विचार है। वह आध्यात्मिक अस्त्र होने के कारण उन्हीं मनुष्योंद्वारा प्रयोग में लाया जा सकता है, जिनमें यथेष्ठ आत्मिक-बल हो।
वह कायर या भयभीत मनुष्यों-द्वारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता।
रात्रु से भयभीत होकर उसे त्तमा करना, आततायी या अत्याचारों के
दर से शान्ति-ग्रहण करना कदापि सत्याग्रह नहीं; बिल्क निर्भयता-पूर्वक
आहिंसा और सत्य का मार्ग अवलम्बन कर पशु-बल पर आत्म-बल की
विजय करने के लिए सत्याग्रह किया जाता है। सन् १६२० और सन्
१६३० का सत्याग्रह-आन्दोलन हमारे समन्न प्रत्यन्न रूप से इस सिद्धान्त
को रखता है।

#### स्वदेशी-श्रान्दोलन का आर्थिक-महत्त्व

श्रमह्योग-श्रान्दोलन के साय ही देश में स्वदेशी-श्रान्दोलन ने जोर पकड़ा। स्वदेशी-श्रान्दोलन में विदेशी-वस्तुश्रों के विहष्कार पर श्रिषक जोर दिया गया। श्रीर साथ-ही-साथ स्वदेशी वस्तुश्रों की उपज तथा प्रयोग के लिए भी जोरदार श्रान्दोलन हुआ। स्वदेशी-प्रदर्शिनयां की भी श्रायोजना की गईं, जिनसे स्वदेशी की विशेष उन्नित हुई। इस

<sup>\*</sup> Vide Young India (Ed M. K. Gandhi)

March 21, 1921 p. 110-111.

श्रान्दोलन में खादी श्रीर चरखे का विशेष महत्त्व है। महात्मा गांधी ने सब देश का अमण किया श्रीर श्रमहयोग-श्रान्दोलन का काम जनता के सामने रखा; पर विशेषरूपेण श्रापने खहर को प्रोत्साहन देने का प्रयक्त किया। स्थान-स्थान पर विदेशी वस्त्रों की होलियाँ जलाई गईं श्रीर स्वदेशी का वत लिया गया।

कहना नहीं होगा, कि खादी के प्रचार से राष्ट्रीय-एकता की भावना का उदय हुआ। किसी समय खादी दरिद्रता का चिह्न समक्ती जाती थी; वह गरीबों की लजा के ढकने का साधन-मात्र थी; परन्तु अब वह देश-मिक और राष्ट्रीयता का चिह्न मानी जानी लगी। 'एशिया में कान्ति' के विद्वान लेखक डा० सत्यनारायण पी० एच०।डी० लिखते हैं—

'श्रसहयोग-श्रान्दोलन ने गाँव-गाँव में चरला चलवा दिया। यह फेवल भारतवर्ष ही नहीं; परन्तु सारे संसार की मलाई के लिए महान् श्रस्त्र है। कार्ल मार्क्स का सिद्धान्त जहाँ पर खतम होता है, चर्ले का सिद्धान्त उसकी कमी पूरी करने के लिए वहीं से प्रारम्म होता है। कार्ल मार्क्स ने कोई वैसा पथ नहीं बतलाया, जिस पर चलने से मनुष्य-मात्र की उन्नति हो, वह दिन-दिन खून-खराबी से हटकर शान्ति क श्रोर बढ़ता जाय। उनके रास्ते में भी खून-खराबी है। चरला ही एक ऐसी चीज है, जो मनुष्य-समाज के भीतर शान्ति तथा सुल स्थायी रूप से बनाये रख सकता है। मानव-समाज की शान्ति तथा सुल स्थायी रखने के लिए उत्तत्ति का केन्द्रीभूत न होने देना श्रावश्यक है। चरले से उत्पत्ति केन्द्रीभूत नहीं होती।.....साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए कार्ल मार्क्स (Karl Marx) के श्रस्त की श्रमेद्दा चरले का श्रस्त श्राक्तिशाली है।'

-( 60 £20 )

स्वदेशी का सिद्धान्त पर-राष्ट्र-द्रोह-मूलक नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र

का यह जन्म-सिद्ध श्रिषकार है, कि वह श्रपने भोजन-वस्न का स्वयं प्रवन्ध करे। यदि गम्भीरता से विचार किया जाय, तो विदित होगा कि यह स्वदेशी का सिद्धान्त दुवँल राष्ट्रों पर किये जानेवाले श्रत्याचार श्रीर श्रार्थिक-शोषण की नीति का उन्मूलन करनेवाला है। इसके द्वारा प्रत्येक देश स्वावलम्बी बनकर ससर का उपकार कर सकता है। यदि श्राज संसार के राष्ट्र इस सिद्धान्त का पालन करने लगें, तो संसार से श्रार्थिक-साम्राज्यवाद का नाम मिट जाय श्रीर फल-स्वरूप जो श्रशान्ति फैली हुई है, वह दूर हो जाय। स्वदेशी-श्रान्दोलन श्रन्तरी-ष्ट्रीयता के विपरीत नहीं है; क्योंकि वह मानव-ससार में प्रतिसद्धों की भावना का विनाश कर उसकी जगह सहकारिता के सिद्धान्त का श्रारोप करता है।

#### गान्धी-वाद

महात्मा गान्धी ऋार्थिक-साम्राज्यवाद को विश्व-शान्ति के लिए एक खतरा मानते हैं। गान्धीजी का यह विचार है, कि जब तक यूरोप के राष्ट्र एशिया और ऋफिका के राष्ट्रों की लूट को बन्द न करेंगे, तब तक शान्ति स्थापना का प्रयत्न सफल नहीं हो सकता।

यूरोप के एक लेखक ने महात्मा गांधी के 'यंग-इश्डिया' पत्र के लिए The Kellogg Pact पैरिस-सन्धि नामक एक लेख मेजा। महात्माजी ने उसे श्रपने 'यंग-इंडिया' में प्रकाशित किया श्रीर उस पर एक टिप्पणी लिखी, जो बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।

'The parties to the pact are mostly partners in the exploitation of the peoples of Asia and Africa; India is the most exploited among them all. The peace pact, therefore, in substance means a desire to carry on the joint exploitation peacefully.... At last that is how the pact appears to me to be at present......

.....The way she (i.e.India) can promote peace is to offer successful resistence to her exploitation by peaceful means...That is to say she has to achieve her undependence, for this year to be known, as Dominion States, by peaceful means. If she can do this, it will be the greatest contribution that any single nation will have made towards world peace '\*

[कैलौग-पेक्ट पर इस्ताच्चर करनेवाले राष्ट्रों में श्रिषकांश ऐसे राष्ट्र हैं, जो एशिया श्रौर श्रिफ्का की जातियों की लूट में सामिल हैं। उन सबमें भारत को सबसे श्रिष्ठक लूटा गया है; इसितए इस शांति पेक्ट का सारांश सम्मिलित होकर शान्ति-पूर्वक लूट को कायम रखने की कामना है। कम-से-कम इस समय इस पेक्ट का स्वरूप मुक्ते ऐसा ही प्रतीत होता है। भारत का विश्व-शान्ति-स्थापन का मार्ग यही है कि वह इस लूट का सफलता-पूर्वक प्रतिरोध करे। इसका श्रूथ यह है कि भारत को शान्तिमय साधनों से श्रपनी स्वाधीनता, जो इस वर्ष श्रौपनिवेशिक स्वराज्य के नाम से विख्यात है, प्राप्त करना है। यदि भारत श्रपनी स्वाधीनता प्राप्त कर सका, तो विश्व-शांति के लिए भारत की सबसे बड़ी देन होगी।

महातमा गान्धी ने बहुत स्पष्ट रूप में अपने मन्तव्य को संसार के सामने रक्खा है। यह भावना उग्र राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित नहीं हुई है; प्रत्युत् इसके मूल में मानवता है। महात्मा गांधी ने अनेक बार अपने भाषणों और लेखों में यह घोषित किया है कि यद्यपि मेरा समस्त जीवन भारत के लिए स्वाघीनता प्राप्ति में लगा हुआ है, तथापि उसके द्वारा मैं विश्व-वन्धुत्व की प्राप्ति करना चाहता हूँ। महात्मा गान्धी की भावना उदार और व्यापक है। उसमें एक राष्ट्र-द्वारा दूसरे के दमन

<sup>\*</sup> Vide Young India July 4, 1929 p 218.

त्रौर लूट को स्थान नहीं है। महात्मा गान्धी श्रहिंसा के श्रवतार हैं श्रौर उनका सत्याग्रह-श्रान्दोलन उसी के समुज्ज्वल श्रालोक में श्रपने पथ का श्रनुसरण करता है।

संज्ञेप में महात्माजी राजनीति में श्राध्यात्मवाद (Spiritualism) का पुट देकर लोक-कल्याणकारी बना देना चाहते हैं। महात्माजी की यह घारणा है कि 'यदि सत्याग्रह विश्व-व्यापी हो गया, तो वह सामाजिक श्रादशों में क्रान्तिकारी परिवर्तन कर देगा श्रोर उस स्वच्छं-दता तथा सैनिकवाद में घोर क्रान्ति कर देगा, जिसके कारण पच्छिम के राष्ट्रों में हा-हाकार हो रहा है।'

## आर्थिक-साम्राज्यवाद विश्व-शांति के लिए खतरा

श्रार्थिक-साम्राज्यवाद विश्व-शान्ति की स्थापना में सबसे बड़ी रकावट है। यह इम विगत श्रध्याय में बतला चुके हैं। यहाँ इम कुछ विद्वान् राजनीतिशों के विचार इस सबंध में बतला देना चाहते हैं। श्रीमती मेरी एडम्स (Mary Adams)-द्वारा सम्पादित 'श्राधुनिक राज्य' (The Modern State) में प्रकाशित 'क्या जनतंत्रवाद पुनर्जीवित हो सकता है !' विद्वान् लेखक श्री ल्योनार्ड बुल्फ लिखते हैं—

'मुक्ते ऐसा प्रतीत होता है कि साम्राज्यवादी-प्रणाली में जनतंत्र-वाद का निषेध है; क्यों कि उसके अनुसार यह कल्पना की गई है कि यूरोपवालों को अपने जीवन का ढंग निर्णय करने का अधिकार है; वे अपने देशों की राजनीति का अपनी पद्धित के अनुसार संचालन करने योग्य हैं; पर एशिया और अक्रीका-निवासी ऐसा करने के अयोग्य हैं। साम्राज्यवादी यह मानते हैं कि एशिया और अक्रीका-निवासी अपनी प्रकृति से अँगरेजों, फ्रान्सीसियों, और डचवासियों की अपेन्ना

राजनीतिक दृष्टि से हीन हैं; इसिलिए यही उचित और योग्य है कि श्रॅगरेज, फेन्च, और डच एशिया और श्रफ्रीका के निवासियों पर शासन करें और राजनीतिक दृष्टि से हीन जातियों की राजनीति और समाज-नीति का निर्णय करें।'

हस साम्राज्यवादी प्रवृत्ति में जातीय मनोविज्ञान (Race Psychology) कितने भयंकर रूप से अपना काम कर रहा है, यह उपश्चेक कथन से मालूम हो जाता है। इसके आगे लेखक ने लिखा है कि समस्त एशिया में चीन, जापान, भारत, ब्रह्मा, अरब, फ्रारस और अफीका में यूरोप की इस मावना के खिलाफ बड़ा भयंकर विष्त्रव खिड़ा हुआ है। वे यूरोप की अ छता के दावे के विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं। Charles Roden Buxton ने भी यूरोप की इस भावना के विरुद्ध एशियायी विद्रोह के सम्बन्ध में अच्छा प्रकाश डाला है—

'एशिया में शक्तिशाली राष्ट्रीय आन्दोलनों के कारण स्थित बड़ी पेचीदा हो गई है। बीसवीं शताब्दी की दूसरी दशाब्दी तक यह बारा एक ही और प्रवाहित रही। एशिया में यूरोपीय विचारों, मावनाओं, पद्धतियों का हढ़ता से और निर्वाध गति से प्रवेश हुआ'। इसके बाद प्रतिकियाओं का समय आया। तुर्की, चीन और अफगानिस्तान में राज्यकान्तियाँ हुई। भारतवर्ष में यूरोपीय-सम्यता के आदर्श के विरुद्ध प्रतिकियाएँ उत्पन्न हुई। उसकी आन्तरिक मान्यताओं में संदेह किया जाने लगा। येकान्तियाँ आंशिक रूप में देश में अत्याचार और कुशासन के कारण हुई; परन्तु वे वैदेशिक प्रभाव और आधिपत्य के विरुद्ध भी थीं।' क

<sup>\*</sup> Intercontinental peace (Way to prevent War)

By C. R. Buxton p. 220

परिशिष्ट

# 3

# इंटजी-अबीसीनिया-संघर्ष

जिन विज्ञ पाठकों ने इस पुस्तक को श्राद्योपान्त पढा होगा, उनकी वारणा राष्ट्र-संघ के संबन्ध में क्या होगी—यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है। श्रापके सामने राष्ट्र-संघ क्या है!—सजीव वित्र उपस्थित किया गया है श्रीर विश्व-शान्ति की समस्या पर भी श्रानेक पहलुओं से प्रकाश डाला गया है। तब उनसे निष्कर्ष निकालने में कोई कठिनाई न होनी चाहिए।

राष्ट्र-संघ की भावना का मूलाघार विविध राष्ट्र हैं; इसलिए स्वायत्त सदस्य राष्ट्रों से पृथक् उसकी कोई निजी सत्ता नहीं है। राष्ट्र-संघ विश्व के राष्ट्रों का एक संगठित समाज है; श्रातः जो तुटियाँ श्रीर दोष उसके सदस्य-राष्ट्रों में होंगे, वे स्वमावतः राष्ट्र-संघ में भी होने चाहिए।

पाठकों को यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि राष्ट्र-संघ अब

विश्व के राष्ट्रों का प्रतिनिधि नहीं रहा, वह यूरोपीय राष्ट्रों की एक गुप्त सभा के रूप में परिवर्तित हो गया है। यूरोप के राष्ट्रों की गति-विधि कैसी है, इससे भी आप भली-माँति परिचित हैं। यूरोप के अधिकांश राष्ट्र आज अधिनायक-तंत्र के उपासक बन रहे हैं और राष्ट्रीयता—उप्र राष्ट्रीयता की पूजा ही उनका धर्म है।

अपने-श्रपने राष्ट्रों के अम्युदय के लिए वे सब कुछ कर रहे हैं। इटली के भाग्य-विधाता मुसोलिनी ने सन् १६३२ में यह स्पष्ट घोषित किया—'फासिन्म शान्ति के सिद्धान्त को अस्वीकार करता है—इस सिद्धान्त की संघर्ष परित्याग से हुई है और यह कायरता का लक्ष है।'

जर्मनी के चान्सलर हिटलर ने श्रपनी पुस्तक 'श्रात्म-संघषं' ( VLy Struggle) में एक स्थान पर यह घोषित किया है कि—'वह गुट-बन्दी जिसके ध्येम में युद्ध-कामना को कोई स्थान नहीं दिया जाता, बिलकुल हैय श्रादार्थ है।'

इस प्रकार यूरोपीय राष्ट्रों के नेता अपने-अपने राष्ट्रों में इस प्रकार की बबर नीति का अवलम्बन लेकर खुल्लमंखुल्ला युद्ध का प्रचार कर रहे हैं; अपने-अपने देश के आयुधागारों में नवीन-नवीन नर-धातक अस्त्रों का निर्माण करा रहे हैं; राजदूत और अधिनायक (Dictators) परस्पर गुट्टबन्दी (Alliances) कर युद्ध के लेज को प्रशस्त कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप राष्ट्र-संघ के सिद्धान्तों की कैसे रज्ञा कर सकते हैं। यूरोप ने इस समय, एक सशस्त्र शिविर का रूप धारण कर लिया है। केवल एक चिनगारी की आवश्यकता है।

युद-अवरोध का मार्ग' (Intelligent's Man's way to Prevent War) के विद्वान् सम्पादक के पुस्तक ।की प्रस्तावना में लिखा है—

'जंगली इस समय ऊँचे आसन पर हैं ; उन्होंने सम्यता की मर्यादा

को तहस-नहस कर दिया है और अब वे उसकी आत्मा का विश्वास करने पर उतारू हो रहे हैं। क्या वे अपने ध्येय में सफलीभूत होंगे अथवा सम्यता की शक्तियाँ शक्ति-सम्पन्न होकर, यूरोपीय समाज पर नियं-त्रण करेगी—दो बातों पर निर्भर है। प्रथम—क्या पाश्चात्य जगत् अपनी आर्थिक-समस्या के हल करने में समर्थ है...! दितीय—लोक-मत की युद्ध के प्रति मनोवृत्ति। यदि मिष्य में कोई बात निश्चित है, तो यही है कि भावी विश्व-संग्राम के उपरान्त सम्यता जीवित न रहेगी।

इमने अनेक बार अपनी यह निश्चित घारणा अभिन्यक्त की है कि
यद्यपि राष्ट्र-संघ की भावना मौलिक और नवीन नहीं है, तथापि वर्तमान
समय में उसका क्रियात्मक रूप एक स्वंश्रेष्ठ मानवीय आदर्श है, जिसके
सामने प्रत्येक राष्ट्र को अपना सिर कुकाना चाहिए; परन्तु राष्ट्र-संघ के
सगठन में अनेकों मौलिक दोष (Fundamental Defects) है,
जिनके कारण उसकी मशीन सुनमता से मली-मौति अपना कार्य संचालग नहीं कर सकती। इन दोगों पर इमने पुस्तक के द्वितीय भाग में
विशद रूप से प्रकाश डाला है; अतः उनकी पुनवक्ति अनावश्यक है।
भारत के विद्वान लेखक S. D. Chitale ने अपनी 'विश्व-संकट्
और शान्ति-समस्या' नामक पुस्तक के अन्तिम अध्याय में विश्व-शान्ति
स्थापना के लिए जो प्रस्ताव रखे हैं, उन पर भी यहाँ विचार कर लेना
अप्रासङ्किक न होगा। सुयोग्य विद्वान लेखक की योजना का सार इस
प्रकार है—

'युद्धावसान श्रीर शान्ति-स्थापन के लिए यह श्रावश्यक है कि ससार के शान्ति-प्रिय मनुष्य एक स्थायी विश्व-शान्ति-समिति (World Peace Committee) की 'स्थापना करें। इस समिति में प्रत्येक देश का एक प्रतिनिधि लिया जाय। यह प्रतिनिधि प्रत्येक देश की जनता-द्वारा निर्वाचित हो।'

इस समिति के श्रातिरिक्त एक स्थायी न्याय-सभा की स्थापना की जाय, जिसमें निम्न-लिखित सदस्य बनाये जायं—

१-प्रोफ़ेसर इंस्टीन

२--युप्टन सिन्क्लेयर

३--जार्ज बर्नार्ड शॉ

४---रवीन्द्रनाथ ठाकुर

५--रोम्या रोलाँ

६—मैक्सिम गोर्की

७-मोइनदास कर्मचन्द गान्धी

**८**—गिलबर्टमरे

६-सिडनी वेब

१०--हैराल्ड लास्की

इन सदस्यों को यह भी अधिकार दिया जाय कि वे अपने सदस्य बढ़ा सकें ; परन्तु वे किसी राजनीतिक-दल से सम्बन्ध न रखते हों।

न्याय-समा में १३ से अधिक सदस्य न हों । यदि किसी सदस्य का स्थान मृत्यु के कारण रिक्त हो जाय, तो उसकी नियुक्ति सभा करे।

यदि विविध राष्ट्रों में कोई संघर्ष उपस्थित हो जाय, तो वह शीन्न ही न्याय-सभा ( Board of Judges ) में मेज देना चाहिए। यदि सभा यह उचित समके कि उसे संघर्ष-स्थल पर जाकर उसका अध्ययन करना चाहिए, तो वह, एक अपनी उपसमिति निथुक्त कर सकती है और उसकी सहायता के लिए दो विशेषज्ञ World Peace Committee की सम्मति से नियुक्त किये जा सकते हैं। इस उपसमिति की रिपोर्ट पर न्याय-सभा को अपना निर्णय देना चाहिए और यह निर्णय विश्व-शान्ति सभा में विचार के लिए पेश किया जाय तथा

उसं पर सम्मित ली जाय । यदि वह बहु सम्मित से पास हो गया, तो दोनों पद्मों पर वह लागू होगा ।

यदि इस निर्णय को कोई पत्त-न माने, तो उसके निरुद्ध आर्थिक-राजनीतिक वहिष्कार घोषित किया जाय।

इन दोनों संस्थाओं के विधान की भूमिका में यह स्पष्ट घोषित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक देश को विदेशी शासन से मुक्ति पाने का श्रिकार है। इसका निश्चय जोकमत (Referendum) से होना चाहिए।

इन संस्थाओं के न्यय का भार प्रत्येक देश पर होना चाहिए। श्रानी योजना की रूप-रेखा दे देने के उपरान्त योग्य लेखक ने श्रापने मूल सिद्धान्त को बड़े जोरदार शब्दों में लिखा है।

'But world peace should no longer be entrusted to politicians & war-lords who have shown a special liking for human slaughter And it is now time for lovers of peace to make a last & desperate attempt.'

विद्वान लेखक की योजना पर एक दृष्टि डालने से यह सर्वथा स्पष्ट हो जाता है, कि वह राजनीतिज्ञों श्रौर राजदूतों में विलकुल विश्वास नही रखते ; इसलिए वह शान्ति स्थापन के प्रयत्न में उनको कोई स्थान देना भी नहीं चाहते । इस लेखक महोदय के इस मन्तन्य से पूर्णतः सहमत हैं ; प न्तु फिर भी हमें इसमें सन्देह है, कि संसार की राष्ट्रीय सरकारों के सहयोग के बिना यह योजना कियात्मक रूप में सफल बन सकेगी।

यदि ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय सरकारों ने 'विश्व-शान्ति-समा' से असहयोग किया, तो बड़ी मयकर परिस्थित उत्पन्न हो जायगी और शान्ति-सभा का प्रयत्न विफल हो जायगा।

# राष्ट्र-संघ श्रोर विख-शान्ति

हमारी श्रनुमित में राष्ट्र-संघ के संगठन में क्रान्तिकारी परिवर्तन की श्रतीव श्रावश्यकता है। उसका संगठन प्रत्येक राष्ट्र की स्वाधीनता, समता श्रीर स्वभाग्य-निर्णय की योग्यता के श्राधार पर किया जाय। सबल-राष्ट्रों (Great Powers) श्रीर छोटे राष्ट्रों के श्रवांछनीय मेद का अन्त कर उन्हें समान पद श्रीर श्रधिकार दिये जायँ। प्रत्येक राष्ट्र की स्वाधीनता के श्रधिकार को स्वीकार किया जाय।

राष्ट्र-संघ में प्रतिनिध-मग्डल की पद्धित में भी परिवर्तन किया जाना उचित है। ग्रव तक प्रतिनिधियों की नियुक्ति राष्ट्र की सरकारों द्वारा होती है। यह निर्वाचन का सबसे बड़ा दोष है। इस पद्धित के कारण ही राष्ट्र-संघ में राष्ट्रीय-सचिवों (Ministers) ग्रोर राजदूतों की तृती बोलती है। ग्रतः राष्ट्र-संघ को राजदूतों के कुचक से बचाने के लिए तथा सच्चे ग्रथों में राष्ट्र का प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए यह ग्रावश्यक है, कि प्रत्येक राष्ट्र के प्रतिनिधि का निर्वाचन जनता द्वारा किया जाय।

राष्ट्र-संघ की कौंसिल श्रीर श्रसेम्बली में राष्ट्र श्रीर शासन (Nation & Government) दोनों के समान सख्या मैंप्रतिनिधि होने चाहिएँ। उनकी समान ही श्रधिकार भी प्राप्त हों, जो सदस्य सरकार-द्वारा नियुक्त हो, वह तत्कालीन मंत्रि-मगडल (Ministry) से श्रपना सम्पंक न रखता हो।

इसके अतिरिक्त यूरोप के राष्ट्रों को साम्राज्यवाद की लिप्सा का परित्याग कर अपने अधीनस्य राज्यों को स्वतन्त्रता दे देनी चाहिए। जब यूरोप के राष्ट्र स्वतः ऐसा करने लगेंगे, उस समय यह स्पष्ट प्रमाशित हो जायगा, कि यूरोप विश्व में सच्ची शान्ति स्थापित करना चाहता है।

श्रादेशयुक्त शासन-प्रगाली की स्वाधीनता के सिद्धान्त के विपरीत है; इसलिए इसका भी श्रन्त होना श्रेयस्कर है।

संसार के समस्त राष्ट्रों को अपने सम्बन्ध शान्तिमय तथा विश्वासे पूर्ण बनाने चाहिए। पारस्परिक मय, आशंका और अविश्वास ही शान्ति के लिए खतरनाक है।

दूसरी श्रोर विश्व-संस्कृति के प्रचार तथा प्रसार के लिए मानसिक सहयोग की श्रावश्यकता है। लोकमत को शान्ति-प्रिय बनाने के लिए सार्वजनिक शिक्त्या ही एकमात्र सफल साधन है। परस्पर राष्ट्रों के साहित्य, संस्कृति, धर्म, श्राचार-विचार, दर्शन, ज्ञान-विज्ञान का सहानुभूति-पूर्वक श्रध्ययन ही मानसिक-सहकारिता की भावना पैदा कर सकता है।

राष्ट्रीय-शिच्यालयों में विश्व-शान्ति के समर्थक साहित्य को स्थान मिलना आवश्यक है। हमारे साहित्य में ऐसे मावों और विचारों का समावेश हो, जो हमें अन्तर्राष्ट्रीयता विश्व-बन्धुत्व की ओर ले जाय। युद्ध, सैनिकता, अस्त्र-विशान और क्टनीतिश्रता के विशान का विनाश किया जाना ही उचित है। इनके जीते-जी शान्ति की समस्या हल होनी मुश्कल है।

जब राष्ट्र-संघ अपनी मृत्यु-शैया पर जीवन की अन्तिम घड़ियाँ
गिन रहा है—जब यूरोप के संकुचित राष्ट्रीयता के पुजारी राष्ट्र और
उनके अधिनायक (Dictators) संसार को युद्ध की ओर शीवतम
गित से ले जा रहे हैं, ऐसे समय में ससार के प्रतिमाशाली महापुक्षों—
वैज्ञानिकों, शिच्कों, दार्शनिकों, राजनीतिक-विचारकों, लेखकों—का यह
कर्तव्य है कि वे इस बढ़ती हुई अराजकता के प्रति विद्रोह करें; इस
अन्तर्राष्ट्रीय-अराजकता का नाश करने के लिए कर्म-चेत्र में अपसर
हों, अपने संगठन को शक्तिशाली बनावें। The International
Committee on Intellectual Cooperation (अन्तर्राष्ट्रीय
मानसिक सहयोग समिति) को जायत होकर इस और अपना क्रदम

बढ़ाना चाहिए। भारत के विश्व-विख्यात् दार्शनिक-प्रवर श्री॰ एस॰ राधाकुरणन के शब्दों में हमें अपने जीवन का ध्येय यह बनाना चाहिए—

'So long as one man is in prison, I am not free; so long as one nation is subject, I belong to it.'

यही विश्व-वन्धुत्व श्रीर स्थायी शान्ति की सच्चा मार्ग है।

# २

# राष्ट्र-संघ का विधान

#### प्रस्तावना

हम प्रतिशा करनेवाले बड़े-बड़े राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता बढ़ाने और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरज्ञा की क्यवस्था करने के लिए युद्ध न करने के बन्धन को स्वीकार कर, परस्पर राष्ट्रों में प्रकाश्य रूप से न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को सुरज्ञित रखकर विभिन्न सरकारों के परस्पर व्यवहार में अन्तर्राष्ट्रीय विधान के प्रयोग में ब्याव-हारिकता है, यह बात विश्वास-पूर्वक ध्यान में रखकर सुसंगठित राष्ट्रों की पारस्परिक सन्धियों की प्रतिशास्त्रों का पूरा आदर करते हुए न्याय-बुद्धि को जायत रखकर राष्ट्र-संघ की इस योजना को स्वीकार करते हैं।

#### धारा १

र--राष्ट्र-संघ के मूल सदस्य वे ही राष्ट्र होंगे, जिन्होंने योजना पर अपने हस्ताः कर दिये हैं, जिनकी सूची विधान के अन्त में दी हुई

है श्रीर वे राज्य भी इसके सदस्य हैं, जिन्होंने बिना किसी संरक्षण के इस विधान को स्वीकार कर लिया है, जो इस विधान को स्वीकार करते हैं, उन्हें इस विधान के कार्यान्वित होने के दो मास पूर्व श्रपनी घोषणा सेकेट्रियेट (Secretariate) में भेज दें। उस घोषणा की सचना राष्ट्र-संघ के श्रन्य सब सदस्यों को दी जायगी।

२—कोई स्वाधीन राष्ट्र, उपनिवेश, संरक्षित राज्य जिनके नाम सूची में नहीं दिये गये हैं, राष्ट्र-संघ के सदस्य उसी समय हो सकते हैं. जब श्रसम्बली ने हैं सम्मति से स्वीकार कर लिया हो। उन राज्यों ने श्रपनी सद्-भावना प्रकट की हो कि श्रन्तर्राष्ट्रीय समझौतों को सचाई के साथ प्रयोग में लाने को वे प्रतिशा करेंगे। यह भी स्वीकार करेंगे, कि राष्ट्र-संघ सेना, नाविक-सेना, श्राकाश-सेना श्रीर शस्त्रास्त्रों के सम्बन्ध में जो नियम बनायेगा, उनका वे पालन करेंगे।

३—सदस्य-राष्ट्र, संघ से प्रथकता की स्वना देने के दो वर्ष उपरान्त, राष्ट्र-संघ से सम्बन्ध त्याग कर सकता है; परन्तु सम्बन्ध-त्याग से पूर्व उसे विभिन्न राष्ट्रों के साथ जो अन्तर्राष्ट्रीय समकीते हुए हो, उन्हें पूरा कर देना चाहिए।

### घारा २

राष्ट्र-संव श्रपना समस्त काम-काज इस विधान के श्रनुसार श्रसे-म्बली, कौंसिल श्रीर स्थायी मन्त्रि-मण्डल-कार्यालय के द्वारा करेगा ।

#### धारा ३

१-- असेम्बली में राष्ट्र-संघ के सदस्यों के प्रतिनिधि होगे ।

२—ग्रसेम्बली के अधिवेशन समय-समय पर आवश्यकतातुषार नियत समय पर राष्ट्र-संघ के केन्द्र में अथवा अन्य नियत स्थान पर होंगे।

३—असेम्बली अपने अधिवेशनों में उन कार्यों का सम्पादन करेगी, जो उसकी मर्यादा के अन्तर्गत हैं अथवा जिनका विश्व-शान्ति से सम्पंक है।

४—असेम्नली के प्रत्येक अधिवेशन में प्रत्येक सदस्य (Member) एक सन्मति दे सकेगा और प्रत्येक राष्ट्र अपने तीन प्रतिनिधि (Representatives) मेज सकेगा।

#### घारा ४

१—कौंसिल में प्रमुख मित्र-राष्ट्रों ( Principal Allied powers) के श्रीर सहकारी-राष्ट्रों के एवं संव के चार अन्य प्रति- निधि होंगे। राष्ट्र-संघ के यह चार सदस्य असेम्बली अपनी इच्छा- नुसार समय समय पर नियुक्त करेगी। जब तक असेम्बली-द्वारा यह ४ प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किये जायँगे, तब तक वेलिजयम, ब्रेजिल, स्पेन और ग्रीस इन चार राष्ट्रों के प्रतिनिधि कौंसिल के सदस्य होंगे।

२—ग्रसेम्बली की बहुसम्मति की स्वीकृति से, कौंसिल राष्ट्र-संघ के ऐसे ग्रतिरिक्त सदस्यों को मनोनीत कर सकती है, जिनके प्रतिनिधि सदैव कौंसिल के सदस्य रहेगे।

ऐसी हो स्वीकृति से कींसिल श्रपने उन सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर सकती है, जो श्रसेम्बली से चुनकर मेजे जाते हैं। ‡

<sup>•</sup> प्रमुख मित्र-राष्ट्र और सहकारी-राष्ट्र ये है-

१ सयुक्त-राष्ट्र अमेरिका, २ त्रिटिश, ३ फ्रान्म, ४ इटली, ५ जापान ।

<sup>†</sup> इसके अनुसार ८ सितम्बर १६२६ को कर्मनी कौसिल का स्थायी सदस्य बनाया गया ।

<sup>‡</sup> असेम्बली के २५ सितम्बर १९२२ ई० के प्रस्तावानुमार कौसिन के सदस्य को नाइ ह कर दिये गये। = सिनम्बर १६२६ के परनाबानुसार अनेम्बलो द्वारा निर्माचित सदस्यों की संख्या ६ कर दी गई।

२—( श्र ) श्रसेम्बनी दो-तिहाई सम्मित से श्रस्थायी सदस्यों के निर्वाचन-नियम तैयार करेगी। इन नियमों में कार्य-काल, मर्यादा, पुनर्निर्वाचन की शर्तों का स्पष्ट उल्लेख होगा।×

३—कौंसिल के अधिवेशन समय-समय पर आवश्यकतानुसार राष्ट्र-संघ के केन्द्र में अथवा अन्य नियत स्थान में होंगे। प्रति वर्ष एक अधिवेशन तो अनिवार्यतः होगा।

४—कौंसिल अपने अघिवेशन में उन्हीं कार्यों का सम्पादन करेगी, जो उसकी कार्य-सीमा के अन्तंगत हैं। अथवा जिनका सम्पंक विश्व-शान्ति से हैं।

४—यदि राष्ट्र-संघ के किसी सदस्य के हितों से विशेष रूप से संबंधित विषयों पर कौंसिल में विचार किया जायगा श्रीर कौंसिल में उस सदस्य-राष्ट्र का कोई प्रतिनिधि न होगा, तो कौंसिल उसके प्रति-निधि को श्रामत्रित करेगी।

६—कीसिल के प्रत्येक सदस्य को एक सम्मति देने का अधिकार होगा। और एक से अधिक प्रतिनिधि न मेजा जायगा।

#### धारा ४

रै—इस विधान की किसी घारा में या वर्त्तमान सन्धि की किसी शर्त में यदि स्पष्ट उल्लेख किया गया हो, तो उन अपनादों को छोड़ कर असेम्बली और कौंसिल के सब निर्णाय सर्व-सम्मति से होंगे।

२—असेम्बली या कौंसिल के अधिवेशनों में समस्त कार्य-क्रम के विषय (Matters of Procedure) जिनमें उन समितियों की नियुक्ति भी सम्मिलित है, जो किसी विषय की जाँच के लिए नियुक्त की जाती हैं—का नियम और संचालन असेम्बली या कौंसिल-द्वारा

<sup>🗙</sup> यह संशोधन २६ जुलाई १६२६ को प्रयोग में लाया गया।

हीगा। श्रीर श्रधिवेशन में उपस्थित सदस्यों की बहु सम्मति से निर्णय किया जा सकता है।

३—असेम्बली और कौंसिल के प्रथम अधिवेशन संयुक्त-राष्ट्र-अमेरिका के राष्ट्रपति (President) द्वारा आमंत्रित होंगे।

### धारा ६

१—राष्ट्र-संघ का स्थायी-मंत्रिमंडल-कार्यालय संघ के केन्द्र-स्थान में होगा। कार्यालय में प्रधान-मंत्री, एवं मंत्री श्रीर कार्यकर्ता रहेंगे।

२—प्रथम् प्रधान-मंत्री वह होगा, जिसका नाम परिशिष्ट में दिया गया है। तत्पश्चात् प्रधान-मंत्री की नियुक्ति कौसिल द्वारा होगी; परन्तु उसके लिए कौसिल के बहुमत की सहमति आवश्यक है।

३--कार्यालय के मंत्रियों और कर्मचारियों की नियुक्ति प्रधान-मंत्री-द्वारा होगी; परन्तु कौंसित की सहमति आवश्यक है।

४—असेम्बली और कौंसिल के अघिवेशनों में प्रधान-मंत्री अपने पद की मर्यादा के अनुसार काम करेगा।

४—राष्ट्र-संघ के ब्यय के लिए घन राष्ट्र-संघ के सदस्यों को उस अनुपात के अनुसार देना होगा ; जिसे असेम्बली नियत कर देगी।

#### धारा ७

र--राष्ट्र-संघ का केन्द्र जिनेवा में स्थापित किया गया है।

२--कौंसिल को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह केन्द्र-स्थान में परिवर्तन कर दे।

३—राष्ट्र-संघ के अन्तर्गत तथा उससे सम्बन्धित समस्त पदः ('Positions) स्त्री श्रीर पुरुषों के लिएस मान रूप से प्राप्य हैं।

४—राष्ट्र-संघ के सदस्यों के प्रतिनिधि (Representatives) श्रीर संघ के कर्मचारी (officials) जब राष्ट्र-संघ के कार्यों में संसान होंगे, तब वे उन श्राधिकारों का भोग कर सकेंगे, जो दूतों को प्राप्य हैं।

५—भवन तथा अन्य सम्पत्ति जो राष्ट्र-संघ के अधीन होगी अथवा जिसका प्रयोग उसके कर्मचारी तथा प्रतिनिधि करते होंगे विनष्ट न की जा सकेगी।

#### धारा प

१—राष्ट्र-संघ के सदस्य यह अनुभव करते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र को उतने ही शस्त्रास्त्र रखने चाहिएँ, जितने उसकी रखा और शान्ति के लिए आवश्यक हैं। यह कार्य सब राष्ट्रों को समान रूप से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिशा सममकर करना चाहिए।

२—कौंसिल, प्रत्येक राष्ट्र की परिस्थितियों श्रीर भौगोलिक स्थिति का विचार कर, विविध शासकों के विचार तथा प्रयोग के लिए, शस्त्राखों को न्यून करने की योजनाएँ बनायेगी।

३—ऐसी योजनात्रों पर मति दस वर्ष बाद पुनर्विचार किया जायगा तथा संशोधन भी किये जायँगे।

४—जब ये योजनाएँ विविध शासनों-द्वारा स्वीकार कर ली जायँगी, तो उनमें निश्चित शस्त्रास्त्रों की मर्यादा में कौंसिल की सम्मित के बिना वृद्धि नहीं की जा सकेगी।

र-राष्ट्र-सब के सदस्य इस बात को स्वीकार करते हैं कि युद्धो-पयोगी शस्त्रास्त्र श्रीर गोला-बारूद श्रादि का गुप्त कम्पनियों (Private Companies) द्वारा तैयार करना श्रापत्ति-जनक है। कौंखिल यह परामशं देगी कि ऐसे शस्त्र-निर्माण से प्रति-फलित दुष्परिणाम कैसे

दूर किये जा सकते हैं। कौंतिल उन सदस्य-राष्ट्री की आवश्यकताओं का पूरा विचार रक्खेगी, जो अपनी देशरज्ञार्थ पर्याप्त शस्त्रास्त्र तैयार करने में असमर्थ हैं।

६—राष्ट्र-सघ के सदस्य स्वीकार करते हैं कि वे युद्ध-काल के समय उपयोगी युद्ध-सामग्री-निर्माता कारखानों की परिस्थिति, श्रपने शास्त्रास्त्रों की स्वमता एवं सेना, नौ-सेना श्राकाश-सेना के कार्यक्रम का परिज्ञान पूर्ण तथा स्पष्ट रूप से एक दूसरे को करा देंगे।

#### धारा ९

एक स्थायी कमीशन नियुक्त किया जायगा, जो कौंतिल को घारा १ श्रीर प में प्रतिपादित विषयों को कार्यान्वित करने तथा सैनिक, नौ-सेना-सम्बन्धी श्रीर श्राकाश-सेना सम्बन्धी प्रश्नों पर परामर्श देगा।

### धारा १०

राष्ट्र संघ के सदस्य यह स्वीकार करते हैं कि राष्ट्र-सघ के समस्त सदस्यों की वर्तमान राजनीतिक स्वतंत्रता श्रीर देशिक सीमा की वाह्य श्राक्रमण से रज्ञा की जाय। यदि कोई ऐसा श्राक्रमण ही, श्रयवा ऐसे श्राक्रमण की घमकी दी गई हो, या ऐसे श्राक्रमण का खतरा हो, तो कौंसिज परामर्श देकर ऐसे साघन जुटावेगी, जिनसे यह प्रतिज्ञा पूरी हो जाय।

#### घारा ११

१—यदि कोई युद्ध या युद्ध की घमकी, जिसका राष्ट्र-संघ के सदस्य पर तुरन्त परिणाम होना संमव हो श्रथवा न हो, तो यह समस्त राष्ट्र-संघ के हित का विषय (Matter of concern) घोषित किया जाता है श्रीर संघ इस विषय में कोई भी ऐसा कार्य करेगा, जो

## राष्ट्र-संघ श्रोर विक्व-शान्ति

-राष्ट्रों की शान्ति-रच्चा के लिए विवेकपूर्ण श्रीर प्रभावकारी माना जायगा। यदि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाय, तो संघ के किसी सदस्य-राष्ट्र की प्रार्थना पर प्रधान-मंत्री तुरन्त कींसिल का श्रिषवेशन बुलावेगा।

२—यह प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र का मित्रवत श्रिधकार घोषित किया जाता है कि वह उन परिस्थियों की श्रोर श्रिसेम्बली श्रौर कौंतिल का भ्यान श्राकिष करे, जिनका श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर प्रभाव पड़ता है श्रीर जो परस्पर राष्ट्रों के सद्भाव तथा श्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को श्राघात पहुँचाती हैं।

### धारा १२

१—राष्ट्र-संघ के सदस्य यह स्वीकार करते हैं कि यदि उनमें कोई विवाद उठ खड़ा हो, जिससे राष्ट्रों में परस्पर युद्ध की सम्भावना हो, तो वे पंचायत (Arbitration), न्यायालय (Judicial Settlement) अथवा कौसिल-द्वारा जाँच-पड़ताज के लिए उसे सौंप देगे ।

वे यह भी स्वीकार करते हैं कि पंचायत के निपटारे, न्यायालय के निर्णय श्रयवा कौंखिल की रिपोर्ट के बाद तीन मास तक किसी भी दशा में युद्ध न छेड़ेंगे।

२—इस घारा के अन्तर्गत प्रत्येक दशा में, पंची का निपटारा या न्यायालय का निर्णय यथासंभव शीघ्र हो जाना चाहिए। और कौंसिल की रिपोर्ट विवाद के जाँच के लिए सींपने के छु: मास के अन्दर प्रकाशित हो जानी चाहिए।

#### घारा १३

१—राष्ट्र-संघ के सदस्य यह स्वीकार करते हैं कि जब उनमें कोई संघर्ष उत्पन्न हो जाय, जो उनके मत से पंचायत निर्णय या न्यायालय

निर्ण्य को सौंपे जाने के योग्य हो, ऋौर जो राजदूतों की क्टनीतिशता से संतोष-पूर्वक तय न हो सकता हो, तो उस विवाद को वे पंचायत या न्यायालय के निर्ण्य के लिए सौंप देंगे।

२—सन्धि की व्याख्या, अन्तर्राष्ट्रीय विधान का कोई प्रश्न, किसी ऐसे स्तय (Fact) का अस्तित्व, जिसके प्रमाणित होने पर, वह अन्तर्राष्ट्रीय-प्रतिज्ञा का मंग माना जाय, अथवा इस प्रकार की प्रतिज्ञा-मग पर जो चृति पूर्ति की जाय, उसका स्वरूप व मर्यादा, उन विषयों में घोषित किये गये हैं, जो सामान्यतया पंचायती-निर्णय अथवा न्यायालय-निर्णय के योग्य हैं।

३—इस प्रकार के विवाद विचारार्थ जिस न्यायालय को शैंपे जायेंगे, वह चारा १४ के अनुसार स्थापित, अन्तर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायालय होगा, या कोई अस्थायी न्यायालय (Tribunal) जिसे उमय पच स्वीकार करें अथवा ऐसा अस्थायी न्यायालय, जिसका उल्लेख उन दोनों पच्चों की सन्धियों में हुआ हो।

४—राष्ट्र-संघ के सदस्य यह स्वीकार करते हैं कि वे किसी भी निर्ण्य या निपटारे को पूरी सचाई के साथ प्रयोग में लावेंगे छोर वे संघ के किसी भी सदस्य के विषद्ध युद्ध नहीं छेड़ेगे, जो उसके अनुसार न्यवहार करेगा। यदि किसी अवस्था में ऐसे निपटारे या निर्ण्य को प्रयोग में नहीं लाया गया, तो कौंसिल उन साधनों पर विचार करेगी, जिनसे निपटारा या निर्णय कार्य-रूप में लाया जा सके।

#### धारा १४

कीं सिल ऐसी योजनाएँ तैयार करेगी श्रीर उन्हें संघ के सदस्यों की स्वीकृति के लिए सींप देगी, जिसके श्रनुसार श्रन्तर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायालय स्थापित किया जा सके। इस न्यायालय को श्रिषिकार

होगा कि वह अन्तर्राष्ट्रीय किसी भी विवाद का निपटारा करे, जो उभय पत्तों द्वारा उसे सौंपा गया हो। यदि असेम्बली या कौंसिल कोई विवाद या प्रश्न न्यायालय को सौंपे, तो उसे अपनी परामर्श-युक्त सम्मति देनी चाहिए।

### घारा १५

१—यदि राष्ट्र-संघ के सदस्यों में ऐसा कोई विवाद उत्पन्न हो जाय, जो उनके लिए संबंध-विच्छेदकारी सिद्ध हो श्रीर जो घारा १३ के श्रनुसार पंचायती निपटारे या न्यायालय के निर्णय के निमित्त न शौंपा गया हो, तो राष्ट्र-संघ के सदस्य यह स्वीकार करते हैं कि वे उस विवाद को कौंसिल को सौंप देंगे। विवादी राष्ट्रों में से कोई भी प्रधान-मंत्री को विवाद की सूचना देकर उसे कौंसिल को सौंप सकता है श्रीर वह (Secretary-General) उस विवाद-पूर्ण जाँच-पड़ताल तथा विचार के लिए श्रावश्यक प्रवन्ध करेगा।

२—इस उद्देश्य के पूत्यार्थ विवाद के पच्च यथा शीघ्र प्रधान-मंत्री को विवाद के संबंध में अपने-अपने वक्तव्य देंगे, जिनके साथ सभी प्रासंज्ञिक तथ्य और कागाजात भी दिये जायंगे अथवा बतलाये जायंगे, कौसिल उनके प्रकाशन के लिए शीघ्र आदेश करेगी।

३—विवाद के निपटारे के लिए कौंसिल पूरा प्रयत्न करेगी, यदि ऐसे प्रयत्न सफलीभूत हुए, तो कौंसिल जैसा समुचित समसेगी, वैसा एक वक्तव्य प्रकाशित करेगी, जिसमें ऐसे तथ्यों श्रीर घटनाश्रों श्रीर निष्कर्षों एवं निर्णय की शतों का समावेश होगा।

४—यदि विवाद इस प्रकार तय नहीं हुआ, तो कौंसिल सर्व-सम्मति या बहुसम्मति से रिपोर्ट तैयार करेगी और प्रकाशित करेगी, जिसमें विवादों के तथ्यों और सिफारिशों का उल्लेख होगा, जो उसके बंध में समुचित और उपयुक्त होंगे।

१—राष्ट्र-संघ का कोई भी सदस्य, जिसका कौंसिल में प्रतिनिधि होगा, विवाद के तथ्यों, घटनात्रों श्रीर उनके निष्कर्षों के संबंध में एक वक्तव्य प्रकाशित करेगा।

६—यदि कौंसिल की रिपोर्ट, विवादी-पन्नों के श्रातिरिक्त, सर्व-सम्मति से स्वीकृत हुई, तो संब के सदस्य यह स्वीकार करते हैं कि वे विवाद के उस पन्न के विरुद्ध युद्ध नहीं करेंगे, जिसने रिपोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

७—यदि की सिल सर्व-सम्मित से रिपोर्ट तैयार करने में स्फल न हुई, तो राष्ट्र-संघ के सदस्यों को यह अधिकार द्वरित है कि वे कोई ऐसा कार्य करें, जिसे वे न्याय और स्वत्व की सुरक्षा के लिए आवश्यक सममें।

—यदि कोई विवाद किसी एक पद्ध द्वारा सबंधा राष्ट्र का आन्त-रिक विवाद माना जाता है और कींछिल-द्वारा भी जाँच करने पर ऐसा ही पाया जाता है, तो कींखिल ऐसी ही रिपोर्ट देगी और उसके निर्ण्य के लिए कोई सिफारिश न करेगी।

६—इस घारा के अन्तर्गत कौसिल किसी दशा में, विवाद को असेम्बली को सौंप सकती है। विवाद के उमय-पत्नों में से. किसी एक की प्रार्थना पर विवाद इस प्रकार सौंप दिया जायगा; किन्तु इस प्रकार की प्रार्थना विवाद को कौसिल के सुपूर्व करने के १४ दिन के भीतर की जानी चाहिए।

१०—इस प्रकार जो विवाद असेम्बली को सौपा जायगा, उसके सबंध में असेम्बली को कार्यवाही करने के वही अधिकार होंगे, जो घारा १२ के अनुसार कौंसिल को प्राप्त है। यदि असेम्बली की रिपोर्ट को उन सदस्य-राष्ट्रों ने स्वीकार कर लिया, जिनके प्रतिनिधि कौंसिल में भी हों और संघ के सदस्यों के बहुमत से वह स्वीकृत हो गई हो तथा

विवादी पच्च उसे स्वीकार मी न करें, तो उस रिपोर्ट का उतना ही मूल्य होगा, जितना कौंसिल की सर्व-सम्मति रिपोर्ट का हो सकता है।

### धारा १६

१—यदि राष्ट्र-संघ का कोई सदस्य घारा १२, १३ या १४ की उपेचा कर युद्ध छेड़ दे, तो समक्ता जायगा कि उसने संघ के सब सदस्यों के निरुद्ध छुड़ा है। राष्ट्र-संघ उस राष्ट्र को तुरन्त ही न्यापारिक या आर्थिक संबंधों से निरुक्तत कर देगा; अपने नागरिकों और उस राष्ट्र के नागरिकों के सब संबंध परित्यक्त कर दिये जानेंगे, एवं अन्य राष्ट्रों के नागरिकों तथा उस निद्रोही राष्ट्रों के नागरिकों के बीच आर्थिक, न्यापारिक तथा न्यक्तिगत सभी संबंध त्याग दिये जानेंगें, चाहे राष्ट्र राष्ट्र-संघ के सदस्य हो या न हों।

२—ऐसी अवस्था में, राष्ट्र-संघ के विधान की सुरज्ञा के लिए संघ के सदस्य राष्ट्र जल-स्थल, अक्राश-सेना के द्वारा किस प्रकार सरास्त्र-सेना की सहायता करें, विभिन्न राष्ट्रों को इसकी रिफारिश करना कौंसिल का कर्चंव्य होगा।

३—संघ के सदस्य यह भी स्वीकार करते हैं कि वे उन श्राधिक श्रीर राजस्व-संबंधी साधनों में परस्पर सहायता करेंगे, जो इस धारा के श्रन्तर्गत प्रयोग में लाये जावेंगे, जिससे. उपर्युक्त साधनों से उत्पन्न चित श्रीर श्रमुविधाएँ कम हो जायाँ। श्रीर वे परस्पर एक दूसरे की सहायता करेंगे श्रीर वे राष्ट्र-संघ के किसी भी सदस्य की सेनाश्रों को श्रपने प्रदेश से गुजरने के लिए सुविधा देंगें, जो राष्ट्र-संघ के विधान की रचा में सहायता दे रहा हो।

४—यदि संघ का कोई सदस्य विधान को भङ्ग करें, तो कौंसिल की सम्मति से, जिस कौंसिल में संघ के सब सदस्यों के प्रतिनिधि हों,

उस राष्ट्र को कौंसिल से विहब्कृत कर दिया जायगा श्रीर वह संघ का सदस्य नहीं माना जायगा।

#### धारा १७

१—यदि किसी श्रवस्था में, किसी राष्ट्र या राष्ट्रों के साथ, जो संघ के सदस्य नहीं हैं, संव के किसी सदस्य के साथ विवाद छिड़ जाय, तो संघ उन श्रसदस्य राष्ट्रों को केवल उस विवाद के लिए संघ की सदस्यता स्वीकार करने के लिए श्रनुरोध करेगा। यह सदस्यता उन शर्तों के श्रनुसार स्वीकृत होगी, जो शर्तें को सिल को उचित जान पड़ेगी। यदि ऐसा नियन्त्रण स्वीकार कर लिया गया, तो धारा १२ से १६ तक का उपयोग, ऐसे परिवर्तनों श्रीर संशोधन के साथ किया जायगा, जिन्हें कोंसिल योग्य समके।

२—ऐसा नियन्त्रण दिये जाने के उपरान्त, कौंसिल शीघ्र ही विवाद की परिस्थितियों की जाँच प्रारम्भ कर देगी श्रीर वह ऐसे कार्य के लिए सिफारिश करेगी, जो स्थिति के अनुकूल सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक कार्य-कुशल होगा।

३—यदि कोई राष्ट्र ऐसे नियंत्रण को अस्वीकृत करे और राष्ट्र-सघ के विरुद्ध छुड़े, तो उस राष्ट्र के विरुद्ध घारा १६ के अनुसार काम किया जायगा।

४—यदि विवाद के उमय पद्म राष्ट्र-संघ का नियन्त्रण स्वीकार न कर उसकी अस्याई सदस्यता अहण करने के लिए तैयार न हों, तो कौन्सिल ऐसे साधनों का अयोग करेगी और ऐसी सिफारिशें करेगी, जिससे वैमन-स्यता का विनाश हो जाय और विवाद का निपटारा हो जाय।

#### घारा १८

प्रत्येक सन्धि या श्रन्तर्राष्ट्रीय-प्रतिज्ञा इस विधान के बाद सदस्त

राष्ट्रों में होंगे, वे तुरन्त रिजस्ट्री के लिए मंत्रि-मराडल-कार्यालय (Secaretariate) में मेज देने होंगे श्रीर कार्यालय यथासम्मव शीष्ट्र उन्हें प्रकाशित कर देगा। जब तक किसी सन्धि या प्रतिशा की कार्यालय में रिजस्ट्री नहीं होगी, तब तक वह बन्धन-कारक (Binding) नहीं समकी जायगी।

### धारा १६

समय-समय पर श्रसेम्बली संघ के सदस्यों की ऐसी परामर्श युक्त सिफ्रारिशें करेगी कि जिससे जो सिन्धयाँ परस्वर राष्ट्रों में होकर भी प्रयोग में न लाई जाती हों, वह भी प्रयोग में लाई जायँ श्रीर वह उन श्रन्तर्राष्ट्रीय स्थितियों पर भी विचार करेगी, जिनसे संसार की शान्ति खतरे में हो।

#### धारा २०

१—संघ के सदस्य यह स्वीकार करते हैं कि यह विधान स्वीकार किया जाता है और वे समस्त सममौते या प्रतिक्राएँ रद सममी जायंगी, जिनका इस विधान से सामंजस्य नहीं होता और धर्मतः यह स्वीकार करते हैं कि वे इस विधान के प्रतिकृत ऐसी कोई भी परस्पर प्रतिशान करेंगे।

२—यदि संव के किसी सदस्य के संघ की सदस्यता स्वीकार करने से पूर्व किसी राष्ट्र से ऐसी प्रतिज्ञा की हो, जो इस विधान के विषद 'हो, तो उन्हें वापस के लेना चाहिए।

#### घारा २१

विधान का अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञास्त्रों की नियमितता पर कोई प्रभाव म पड़ेगा, यथा मध्यस्य की सन्धियाँ या दैशिक समसीते (Regional

understandings) जैसे मुनरो-सिद्धान्त । जिनका उद्देश्य शान्ति-स्थापन होगा ।

#### धारा २२

१—जो छोटे-छोटे प्रदेश ग्रीर उपनिवेश जो महासमर के परि-गाम-स्वरूप उन राज्यों के प्रमुत्व के श्रधीन नहीं रहे हैं, जो पहले उनका शासन करते ये श्रीर जिनमें ऐसे नागरिक रहते हैं, जो श्राधुनिक संसार की विकट परिस्थितियों में श्रपने पानों पर खड़े होने की योग्यता नहीं रखते। ऐसे नागरिकों के उत्कर्ष, विकास श्रीर हित के लिए प्रयत्नशील होना सम्य-जगत् का पवित्र कर्त्तव्य है श्रीर इस कर्त्तव्य की पूर्ति के लिए विघान में सुरक्ताश्रों (Securities) का सन्निवेश होना चाहिए।

र—इस सिद्धान्त को कार्य रूप में परिण्य करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धित यह है, कि ऐसे छोटे राज्यों का संरच्च उन उन्नत राष्ट्रों के हाथों में सौंप दिया जाय, जो अपने साधनों, अपने अनुभव या अपने भौगोलिक स्थित के कारण मली प्रकार इस उत्तरदायित्व को प्रह्ण कर सकते हैं और जो उसे प्रह्ण करने के इच्छुक हैं। इस प्रकार के संरच्या का कार्य वे राष्ट्र-संघ की ओर से करेंगे।

३—ग्रादेशयुक्त शासन का स्वरूप नागरिकों की उन्नति, प्रदेश की भौगोलिक रियति, उसकी श्रार्थिक ग्रावस्थाग्रों श्रीर दूसरी परिस्थि-तियों के ग्रनुसार भिन्न-भिन्न होना चाहिए।

## ४-( श्र ) शासनादेश

कुछ ऐसी जातियाँ हैं, जो पहले तुर्की-साम्राज्य के अधीन थीं; परन्तु अब वे हतनी उन्नत हो गई हैं, कि उन्हें स्वाधीन राष्ट्र स्वीकार किया जा सकना है; परन्तु उन्हें केवल राष्य-प्रवन्ध संम्बन्धी परामर्श

देने की श्रावश्यकता है। ऐसी सलाह के राष्ट्र, जिनके श्रिषिन वे जातियाँ श्रिपने पैरों पर खड़ी होने में समर्थ न हो जायँ। श्रादेशयुक्त-शासक (Mandatory) की नियुक्ति करते समय उन जातियों की इच्छाश्रों का प्रमुख विचार रखा जायगा।

## ५-( ब ) शासनादेश

श्रन्य लोग, विशेषतया मध्य श्रमीका की प्रजा, जिनकी वर्तमान परिस्थित ऐसी है, कि उनका राज्य-प्रबन्ध उन्हों राष्ट्रों के द्वारा होना चाहिए, जिन राष्ट्रों को इस प्रकार का श्रधिकार राष्ट्र-संघ ने दे रखा है। प्रदेशों का राज्य-प्रबन्ध ऐसी स्थितियों में होना चाहिए कि जिनके धर्म श्रीर बुद्धि की स्वतंत्रता सुरचित रहें; परन्तु केवल सार्वजनिक यान्ति श्रीर सदाचार, दूषणों का श्रवरोध, यथा दास-न्यापार, शस्त्रास्त्रों, मिदरा का यातायात, किलाबन्दी, सेना श्रीर नव-सेना के श्रह्वे, देश-वासियों की सैनिक-शिक्षा ( पुलिस तथा श्रात्मरक्षा के उद्देश्य से सैनिक-शिक्षण के श्रतिरिक्त ) के लिए नियंत्रण हो। राष्ट्र-संघ के श्रन्य सदस्य राष्ट्रों के वाणिज्य-न्यापार के लिए समान सुविधाएँ सुरचित रखनी चाहिए।

## ६-(स) शासनादेश

कुछ ऐसे छोटे देश हैं, जैसे दिल्या-पश्चिम अफ्रीका के देश तथा दिल्या प्रशान्त द्वीप, जहाँ जन-संख्या अल्प है और जिनका चेत्रफल छोटा है तथा मौगोलिक परिस्थित ऐसी है कि उनका संरच्या करने योग्य बड़े राष्ट्र उनसे बहुत दूर है, और सम्यता के केन्द्र भी बहुत दूर है। इनको तथा ऐसी ही अन्य स्थितियों को दृष्टि में रखकर यही प्रतीत होता है कि उनका राज्य-प्रबन्ध शासनादेश के नियमों के अनुसार

श्रादेशयुक्त-शासक के प्रदेश का उन्हें प्रमुख श्रंग बना दिया जाय ; परन्तु उपर्युक्त वर्णित श्रादिम प्रजा के श्रिधिकारों की रक्ता के लिए संरणक्त हों।

9—हर अवस्था में आदेशयुक्त-शासक (Mandatory) को आवश्यक होगा कि वह प्रतिवर्ष उन अधीन प्रदेशों की रिपोर्ट कौंसिल को मेजा करे।

द—श्रादेशयुक्त-शासक श्रपने श्रधीनस्य प्रदेशों पर किस मात्रा में श्रधिकार, नियंत्रण श्रौर राज्य-प्रबन्ध करेगा—यह यदि राष्ट्र-संध के द्वारा पहले से निश्चय न कर लिया गया हो, प्रत्येक दशा में कौसिल द्वारा स्पष्ट-रूप से निश्चय कर दिया जायगा।

९—एक स्थायी कमीशन की नियुक्ति की जायगी, जो आदेशयुक्त-शासकों की रिपोटों की जाँच किया करेगा और शासनादेश के ; संबंध के इर मामले में वह कौसिल को परामर्श देगा।

#### धारा २३

अन्तर्राष्टीय प्रतिज्ञाएँ या सममौते (Conventions) हो जुके है या जो भविष्य में किये जायँगे, उनके अनुसार राष्ट्र-संघ के सदस्य-

१—पुरुषों, स्त्रियों श्रीर बालकों के लिए अपने देशों में तथा उन सब देशों में जिनसे उनका न्यापारिक या श्रीद्योगिक सम्पर्क स्थापित है, मजदूरी की मानवीय श्रीर उत्तम अवस्थाश्रों की सुरज्ञा के लिए प्रयत करेगे, श्रीर इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे श्रावश्यक श्रन्तरी-ष्ट्रीय-सस्थाएँ स्थापित करेंगे।

२—श्रपने श्रधीनस्य प्रदेशों के निवासियों के साथ समुचित व्यवहार करने का प्रयक्त करेंगे।

२--- स्त्रियों, बच्चों, श्राफीम तथा विपैत्ते द्रव्यों के क्रय-विक्रय के

सम्बन्ध में परस्पर राष्ट्रों में जो प्रतिज्ञाएँ हुई है, वे कहाँ तक व्यवहार में लाई जाती हैं, इसकी जाँच करने का भार राष्ट्र-संघ पर छोडेंगे।

४—जिन देशों में शास्त्रास्त्र श्रीर बारूद गोले की खरीद-विकी होती है, उन देशों में इस सम्बन्ध में सर्व-साधारण के हित की दृष्टि से राष्ट्र-संघ का नियंत्रण होगा।

र—यातायात श्रौर पत्राचार के सब प्रकार के सुभीते परस्पर राष्ट्रों में कर दिये जायेंगे श्रौर संघ के सदस्य राष्ट्रों में न्याययुक्त सुभीते कर दिये जायेंगे। इस सम्बन्ध में ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि सन् १६१४ से १६९८ ई० तक जो महासमर हुआ, उसमें जो देश नष्ट हो गये, उनकी श्रोर इस संबन्ध में विशेष ध्यान दिया जायगा।

६—ग्रन्तर्राष्ट्रीय विषयों में रोगों को रोकने का ध्यान रखा

### धारा २४

१—जो सर्व-साघारण प्रतिज्ञाएँ परस्पर राष्ट्रों में हुई हैं, उनके अनुसार विभिन्न देशों में कई (ब्यूरो) केन्द्र स्थापित हुए हैं। वे ब्यूरो, यदि चाहें, तो राष्ट्र-संघ के अन्तर्गत रह सकेंगे। सब अन्तर्गष्ट्रीय ब्यूरो और कमीशन, जो अन्तर्राष्ट्रीय कार्यों के लिए स्थापित हुए हैं, वे इस घारा के अनुसार संघ की अधीनता में रहेगे।

र—श्रन्तर्राष्ट्रीय हित के सब मामलों में, जिनका नियम साधारण समसीतों से होता है; परन्तु वे किसी श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यूरो या कमीशन के नियन्त्रण में नहीं रखे गये हैं, राष्ट्र-संघ का स्थायी मंत्रि-मण्डल-कार्या लय, कौंसिल की सम्मति तथा पत्तों के श्रनुसार, श्रावश्यक स्वानाएँ संग्रह करेगा तथा वितरण करेगा श्रीर श्रन्य श्रावश्यक एवं वांछनीय सहायता भी देगा।

३—जो व्यूरो या कमीशन राष्ट्र-संघ के संचालन में कार्य करेंगे, उनका व्यय कौंसिल-कार्यालय के व्यय में सम्मिलित करेगी।

#### धारा २५

राष्ट्र-संघ के सदस्य उन श्रिषकार-प्राप्त राष्ट्रीय रेड कास संस्थाओं की सहकारिता और स्थापना को प्रोत्साहन देना स्वीकार करते हैं, जिनका उद्देश्य विश्व में स्वास्थ्य-सुघार रोग-निवारण और कष्टों का निवारण है।

### घारा २६

इस विधान में संशोधन उसी समय हो सकेंगे, जब वे राष्ट्र-संघ की कींसिल तथा असेम्बली-द्वारा बहुमत से स्वीकृत कर लिये जावेंगे।

यदि राष्ट्र-संघ का कोई सदस्य किसी संशोधन के विषद है, तो वह ऐसे संशोधन को मानने के लिए वाध्य न होगा; परन्तु उस दशा में वह राष्ट्र-संघ का सदस्य न रहेगा।

# 3

# राष्ट्र-संघ के सदस्यों की सूची

|                            |             | 030-                    |
|----------------------------|-------------|-------------------------|
| १ संयुक्तराष्ट्र श्रमेरिका | ७ क्यूबा    | १७ लिबेरिया             |
| २ वेल जियम                 | ८ इक्यूडर   | १८ निकारागुत्रा         |
| ३ बोलिविया                 | १ फ्रान्स   | १६ पनामा                |
| ४ व्रजिल                   | १० ग्रीस    | २० पेरू                 |
| <b>१</b> ब्रिटिश साम्राज्य | ११ गोटेमाला | २१ पोलेयड               |
| कनाडा                      | १२ हेटी     | २२ पुतंगाल              |
| श्रास्ट्रेलिया             | १३ हेडजाज   | २३ रूमानिया             |
| दिच्य श्रफीका              | १४ होयदूरास | २४ सर्व-कोटस्लोवेनराज्य |
| न्यूजीतेगड                 | १५ इटली     | २५ श्याम                |
| भारत                       | १६ जापान    | द६ जेकोस्लाविय          |
| ६ चीन                      |             | २७ यूरोगुन्री           |
|                            | रदर         |                         |

# राष्ट्र-संघ के निमंत्रित सदस्य

१ स्ररजेन्टाइना प्रजातंत्र ६ नॉरवे ११ स्वीडेन

२ चिली

७ पैरागुवे १२ स्विटज्ञरत्वेगड

३ कोलम्बिया

**८ फारस** 

१३ बेनेजुला

४ हेनमार्क

६ सालबेडर

प्र नेदरलेगड १० स्पेन

# 8

# सदस्यों का चन्दा

(राष्ट्र-सम का कुल कोष १,३४७,४२० पींड ६६६ई इकाइयों में बाँट दिया गया है। प्रत्येक इकाई १३४८ पींड के बरावर है।)

| g, | राज्य            | <b>इकाई</b> | पौंड |
|----|------------------|-------------|------|
| १  | निकारागुत्रा     | . 1         | ६७४  |
| २  | डोमोनिकन रिपबलिक | )           |      |
| 3  | गोटेमाला         |             |      |
| ٧  | हेटी             |             |      |
| ¥  | होरहूरास         |             |      |
|    | <b>लिवेरिया</b>  | } १         | १३४८ |
| 9  | लक्समवर्ग        |             |      |
| 5  | पनामा            |             |      |
| 3  | पैरागुवे         |             |      |
| ₹0 | सालवेडर          | }           |      |
|    |                  | -           |      |

| सं० राज्य                       | इकाई       | पौड                 |
|---------------------------------|------------|---------------------|
| ११ श्रबीसीनिया-                 | 2          | २६६६                |
| १२ इटेनिया                      | } ą        | %o%≰<br>-           |
| १३ लेटविया<br>१४ बोलिविया       | } *        | પ્રરદર              |
| १५ लिथूनिया                     | <b>`</b>   | 7161                |
| १६ बलगेरिया                     | )          |                     |
| १७ फारस<br>१८ वेनेजुएला         | <b>}</b> × | ६७४१                |
| १६ कोलम्बिया                    | }<br>} &   | <b>೯</b> ೦೯೬        |
| २० पुर्तगाल                     | <b>5</b> ' |                     |
| २१ ग्रीस                        | }          | ६४३७                |
| २२ यूक्तगुवे<br>२३ श्रास्ट्रिया | )          |                     |
| २४ इन्गेरी                      | } 5        | १०७८६-              |
| २५ क्यूवा                       | j          |                     |
| २६ नॉरवे                        | ٤          | -<br>१२१ <b>३</b> ४ |
| २७ पेल                          |            | *****               |
| २८ श्याम                        | j          |                     |
| २६ फिनलैयड                      |            |                     |
| ३० श्रायरिश स्वतंत्र-           | राज्य } १० | १३४८२               |
| ३१ न्यूजीलेएड                   | }          |                     |
| ३२ डेनमार्क                     | १२         | १६१७८               |
|                                 | रदर        |                     |

| ·सं <b>॰</b> राज्य | इकाई         | पौंड             |
|--------------------|--------------|------------------|
| ३३ चिली            | } १४         | १८८७४            |
| ३४ मेक्सिको        | <i>,</i> , , | , , , , ,        |
| ३४ दिच्यी अफीका    | १४           | २०२२३            |
| ३६ स्विटज्ञरलैग्ड  | १७           | २२६२०            |
| ३७ वेलिवयम         | } १=         | २४२६७            |
| ३८ स्वीडेन         | J • • •      | ,,,,             |
| ३६ यूगोस्लाविया    | २०           | <b>२</b> ६६४     |
| ४० रूमानिया        | २२           | <b>२</b> ६६६०    |
| ४१ नीदरलैयड        | २३           | 22002            |
| ४२ श्रास्ट्रेलिया  | २७           | ३६४०१            |
| ४३ श्ररजेन्टाइना   | } ~~         | 30.05            |
| ४४ जेकोस्लावेकिया  | 35           | 23035            |
| ४५ पोलेगड          | ३२           | ४३१४२            |
| ४६ कनाडा           | ₹ <b>∤</b>   | <b>%</b> 0 ₹ ८ ७ |
| ४७ स्पेन           | Yo           | <b>१३</b> ६१८    |
| ४८ चीन             | ४६           | ६२०१७            |
| ४६ भारतवर्ष        | पू६          | 338KD            |
| ५० इटली            | } ६0         | 50563            |
| <b>४१ जापान</b>    | ) \ \        |                  |
| <b>४२ फा</b> न्स   | 30           | १०६५०७           |
| ५३ जर्मनी          | }            | • • •            |
| ४४ ग्रेटब्रिटेन    | १०४          | १४१४६•           |
| •                  | £333         | १३४७४२० पौंड     |
|                    | २८६          |                  |

# ¥

# इटली-अबीसीनिया का युद्ध

श्राजकल इटली श्रीर अवीधीनिया में मयंकर युद्ध हो रहा है। इटली यूरोप का एक श्रत्यन्त शक्तिशाली राष्ट्र है। उसके पास युद्ध के सभी श्राधुनिक उपकरण बहुत श्रिविक परिमाण में हैं। दूसरी श्रोर श्रवीसीनिया श्रम्भीका का एक पिछड़ा हुआ स्वाधीन राष्ट्र है। उसके पास इटली के समान विशाल सेना श्रीर श्राधुनिक युद्ध-विज्ञान में निपुण सैनिक कहाँ ! श्रवीसीनिया के पास न इवाई जहाज हैं श्रीर न विशाल मनुष्य विनाशक युद्धोपकरण !

अवीसीनिया अभीका का एक-मात्र स्वाधीन राज्य है। संसार में केवल यही एक ऐसा देश है, जहाँ कृष्णाग और भूरे लोग श्वेता पुरुषों के साथ उसी प्रकार की समानता का उपमोग करते हैं, जैसे गौरांग महाप्रमु अपने साम्राज्यों में। अवीसीनिया को स्वाधीन राष्ट्र

होने का गौरव प्राप्त है। पृथ्वीतल पर यही एक ऐसा देश है, जिसने गौराङ्गों को श्रपनी स्वाधीनता समर्पित नहीं की। श्रपने देश की स्व-तंत्रता के लिए वे बराबर यूरोप के 'सम्य' राष्ट्रों से सामना करते रहे, श्रौर यह उनके स्वाधीनता, प्रेम, बोरता श्रौर श्रनन्य देश-भक्ति का ही प्रताप है कि वे श्रपने देश को श्रब भी स्वतंत्र देश बनाये हुए हैं।

अवीसीनिया अफ्रीका के उत्तरीय माग में स्थित है। उसके चारों श्रीर इटली, फ्रांस श्रीर इंगलैएड के उपनिवेश हैं। श्रवीसीनिया के उत्तर में इरीट्रिया प्रदेश है, जो इटली के श्रिधिकार में है। इरीट्रिया प्रदेश और अबीसीनिया के बीच दोनों प्रदेशों की सीमा निश्चित नहीं है। पूर्व में एक छोटा-सा फेंच शुमालीलैंड है, जो फांस के अधीन है। इसके निकट ही ब्रिटिश शुमालीलैंड है, यह इंगतेगढ़ के श्रधीन है। पूर्व श्रीर दिवा में इटेलियन शुमालीलैंड है। इस पर इटली का श्रधिकार है। इटली, शुमालीलैंड श्रीर श्रंबीसीनिया के बीच में दोनों प्रदेशों की सीमाएँ श्रनिश्चित (Undefinade) है। इसी श्रनिश्चित स्रोमा से थोड़ी दूर पर 'वलवल' नामक नगर है, जो अबीसीनिया-राज्य के अन्तर्गत है। अनिश्चित सीमा होने के कारण इटली का यह दावा है कि 'वलवल' इटली शुमालीलैंड का ही भाग है। इटली और श्रबीसीनिया में जो वर्तमान संघर्ष उत्पन्न हुआ है, उसका निकट कारण 'वलवल' पर इटली का सैनिक-आक्रमण ( Mililary occupation ) बतलाया जाता है। इसके सम्बन्ध में हम यथा स्थान प्रकाश डालेंगे। अबीसीनिया के पश्चिम की श्रोर अंग्रेजी मिश्र स्डान स्थित है और दिव्या में ब्रिटिश यूंगाडा श्रीर ब्रिटिश कुछ उपनिवेश है।

अवीसीनिया का चेत्रफल ३॥ लाख वर्गमील है; अर्थात्—उसका चेत्रफल बंगाल, बिहार-उड़ीसा और यू० पी० के चेत्रफल से भी अधिक है; परन्तु उसकी जन-संख्या केवल १ करोड़ ही है। इतने विशाल

प्रदेश में इतनी कम जन-संख्या होने का कारण यह है कि वहाँ का श्रिषकाश प्रदेश पहाड़ी है। बड़े-बड़े कॅचे पहाड़ श्रीर पठार हैं। उत्तर में पर्वतों की गगन-चुम्बी चोटियाँ हैं, जो सर्वदा हिमाच्छादित रहती है। सबसे कॅची चोटी १४१६० फुट कॅची है। इसमें निदयों ने बहुत गहरी घाटियाँ काट दी हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह पठार ज्वाला-मुखी पर्वतों से बने हैं; परन्तु श्रव वहाँ कोई ज्वालामुखी नहीं है, गरम पानी के सोते श्रवश्य हैं।

श्रवीसीनिया में श्रनेकों नदियाँ हैं। उत्तर श्रीर पश्चिम की नदियाँ प्रसिद्ध नील नदी में गिरती हैं श्रीर शेष सब नदियाँ रेगिस्तान में हीं विलीन हो जाती हैं। टाना कील श्रवीसीनिया के उत्तर-पश्चिम में दनकाज के निकट स्थित है। यह कील साठ मील लम्बी है श्रीर यही कील सबसे बड़ी एवं उपयोगी है श्रीर भी श्रनेकों छोटी-छोटी कीलें हैं; परन्तु उनका पानी खारा है। यहाँ बड़े-बड़े रेगिस्तान हैं, जिनमें मीलों तक एक बूंद पानी नहीं मिलता। यहाँ के जंगल बहुत घने हैं, जिनमें जगली जानवर बहुतायत से पाये जाते हैं। यहाँ की मरुभूमि प्रसिद्ध है; परन्तु यहाँ के सुन्दर बगीचे तथा बाटिकाएँ भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ वर्षा, शीत श्रीर ग्रीष्म तीनों श्रवुएँ होती हैं। यहाँ गरमी बहुत ज्यादा पहती है; क्योंकि श्रवीसीनिया उष्ण कटिबध में स्थित है।

परमात्मा ने श्रवीसीनिया को प्राकृतिक देन दी है। वहाँ सोना और नमक बहुत मिलता है। कुछ खानें लोहा, चाँदी और कोयले की भी हैं। क नारंगी, श्रनार, श्रंजीर, केला, रूई, नील, गन्ना, खजूर और

<sup>•</sup> अदीसश्रवावा में स्थित 'हिन्दोस्तान टाइन्स' (देहली) के संवाददाता का कथन है कि—'अवासीनिया में खिनज-पदार्थ प्रचुर-मात्रा में हैं। इसी कारण इटली की उसे इस्तगत करने की इच्छा तीज हो गई है। मैं स्वयं प्रैनीस-चालीम खानी की जानता हूँ, जिनमें गन्थक, साल्ट पीटर, निटरोजन, पीटाश, ताँवा, क्टोमनी, पेट्रोल,

शहद बहुत होता है। यहाँ का कहवा तो संशार-प्रशिद्ध है; परन्तु यहाँ आवागमन के साधन उन्नत नहीं हैं; इसलिए प्रकृति की देन का पूरा लाभ नहीं उठाया जा सकता। सहकें बहुत खराब हैं। केवल एक ही रेलवे लाइन है, जो डजीबूटी (यह लालसागर के तट पर बंदरगाह है, जो फ्रेंच शुमालीलैंड में स्थित है) से अदीसअवाबा तक जाती है। बंदरगाह से अदीसअवाबा, जो राजधानी है, ४८४ मील दूर है। यहाँ से अदीसअवाबा तक सफर करने में तीन रात श्रीर दो दिन लगते हैं। जहाँ रात हो जाती है, वहाँ गाड़ी ठहर जाती है। रात में गाड़ी नहीं चलती; क्योंकि रेल-मार्ग खतरनाक है श्रीर यात्रियों के लूट-पाट का भी डर रहता है। सिदायो, जिस्मा, गोजमवाले तक मोटर जाने लायक सड़क बन गई है। अफडम से वालो श्रीर उस्सा तक तथा हरार तक भी अच्छी सड़कें बन गई है।

प्रिय पाठकों को एक बड़ी मनोरंजक बात बतलाकर इस प्रसंग को समाप्त कर दिया जायगा। अवीसीनिया-देशवासी को 'अवीसीनियन' कहा जाता है, तो वह बड़ा रोज प्रकट करता है; क्योंकि 'अवीसीनिया' शब्द अरबी के हबशी शब्द से बना है, जिसका अर्थ है—मिश्रित जाति। वे अपने देश को अवीसीनिया नहीं—'इथीओपिया' (Ethiopia) कहते हैं। इनमें निपट काले लोगों से लेकर यूरोपियन लोगों के समान गौरे भी पाये जाते हैं। इयीओपियन (Ethiopian) अपने को गोरी जाति मानते हैं।

जस्ता, संगमरमर श्रीर लोहा मिलता है। टीन, चोंदो श्रीर सोना तो बहुत ही ज्यादे हैं। अच्छी सहकों न होने के कारण श्रावागमन बृत व्यय-साध्य है। अब सीनियों ने हटली, मिटिश श्रीर फ्रॉस की रियायतें नहीं दी है, क्योंकि इनके प्रदेशों से अबी-सोनिया विरा हुआ है; पर अमेरिका की एक कम्पनी को Pickett रियायतें दे दी थीं; परन्तु अब वह भी अस्थीकार कर दी है।

# युद्ध का मूल कारण इटली का साम्राज्यवाद

जब से रोम-साम्राज्य का पतन हुन्ना, तब से इटली का यूरोपीय-राष्ट्रों में स्थान बहुत ही असमानता का रहा है। इटली अपने अतीत कालीन गौरव को पुनः प्राप्त करने के लिए अनवरत और अथक प्रयत्त करता रहा; परन्तु उसे इस ओर अधिक सफलता न मिली। विगत यूरोपीय महायुद्ध से पूर्व इटली वहाँ के राष्ट्रों में बहुत ही पिछड़ा हुआ। या। महायुद्ध से पूर्व उसकी गणना महान् राष्ट्रों (Great powers)-में नहीं थी।

विगत म शस्मर ने इटली के भाग्योदय और राक्टीय-उत्थान का मार्ग प्रशस्त कर दिया। महायुद्ध से पूर्व की इटली और आज की इटली में वैसा ही अन्तर है, जैसा महायुद्ध के बाद की जर्मनी और आज की जर्मनी में है; परन्तु वसेंल्स की संघि (Treaty; of Versailles) से जो प्रदेश उसे लूट में मिले, उनसे उसे निराशा हुई। इटली को यह आशा थी कि महायुद्ध में मिन-राष्ट्रों (Allies) का साथ देकर वह दूसरे शक्तिशाली राष्ट्रों की माँति अपना मी सुदृद्ध और विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित कर सकेगा। इटली का साम्राज्य मुख्यतः अपनीका में है। अपनीका के इटेलियन उपनिवेशों में २० लाख की जन-संख्या है। यह उपनिवेश अपने प्राकृतिक देन में बहुत उपयोगी और आर्थिक-दृष्टि से जामप्रद नहीं है। G. D. H. Cole महोदय का कथन है।

"Italy's Tripoli adventure has been up to the present time an expensive business from which she has reaped little by way of economic reward. But her colonial empire, relatively poor though it is, counts for much in her eyes as a symbol of national greatness and

of imperial claimes corresponding to those of Great-Britan & France' \*

इटली की अधिकांश भूमि उपजाऊ नहीं है। उसका बहुत बड़ा माग पहाड़ी है, जिस पर खेती नहीं हो सकती। बड़े-बड़े दलदल भी हैं, जिनको खेती के योग्य बनाने के लिए बड़ी पूँजी की आवश्यकता है। इटली के पास कच्चा माल भी अधिक नहीं है, जिससे पूँजीवाद की उन्नति हो। वहाँ कोयला तो बिलकुल नहीं है; इसलिए लोहा और कोयला उसे विदेशों से मँगाना पड़ता है।

इटली में जो श्रीद्योगिक-उन्नति हुई है, वह छोटे-छोटे उद्योग-व्यवसायों में ही हुई है। वह मोटरकार बनाकर विदेशों में मेजता है। इटली में वस्त्र-व्यवसाय ही एक ऐसा व्यापार है, जिससे उसे विशेष लाम है श्रीर वह श्रपने यहाँ के सूती वस्त्र बाहर भी मेजता है। इसके लिए भी रूई विदेशों से मंगानी पड़ती है। रेशमी वस्त्रों का उत्पादन पद्मरता से होता है श्रीर बाहर भी रेशमी कपड़ा मेजा जाता है। कृषि की वस्तुत्रों में फल, शाक, तरकारियाँ, जैत्न का तेल श्रीर पनीर बहुत ज्यादा पैदा होते हैं। यह विदेशों में मेजे जाते हैं। गेहूं श्रीर मक्ता की पैदावार कम होती है; इसलिए यहाँ श्रनाज भी विदेशों से मँगाये जाते हैं।

कृषि-उद्योग में इटली की फासिस्ट गवर्नमेग्ट ने बहुत सुवार किये हैं। पैदावार की वृद्धि के लिए भी बहुत प्रयत्न किया है। हाल में इटली की जन-संख्या में वृद्धि हो रही है। ५ लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष बढ़ते हैं। जन-संख्या की वृद्धि के लिए इटली की फासिस्ट सरकार यथेष्ट प्रोत्साहन दे रही है; क्योंकि इटली की यह घारणा है, कि उसे

Review of Europe To-day By G. D. H. Cole.
 (1933) p. p. 337.

शक्तिशाली राष्ट्रों में उचित स्थान प्राप्त करने के निमित्त मानव-शक्ति की वृद्धि करनी चाहिए । इटली के लोगों को इस बात का गौरव है, कि श्राज इटली की जन-संख्या महायुद्ध से पूर्व फ्रांस की जन-संख्या से बहुत श्रिषक हो गई है। इटली की जन-संख्या ४ करोड़ २० लाख है।

इसलिए फासिस्ट इटली का यह दावा है, कि उसे अपनी जन-संख्या के निवास या प्रवास के लिए उपनिवेशों की आवश्यकता है। इटली दूसरी श्रक्तिशाली राष्ट्र-शक्तियों का मुकावला उसी समय कर सकेगा, जब वह अपने देश की बढ़ती हुई जन-संख्या के भोजन के लिए अन्न, शरीर-रचा के लिए वस्त्र और रहने के लिए यह देखने में समर्थ होगा । इटली, जापान, जर्मनी आदि सभी साम्राज्यवादी राष्ट्र श्रपने राज्य विस्तार के प्रयत्न के समर्थन में यही तक देते हैं। इन सब साम्राज्यवादी राष्ट्रों का यह कहना है, कि हमारे पास कोई उपनिवेश ऐसे नहीं है, जिनसे इस कच्चा माल मँगा सके अथवा अपने यहाँ का तैयार माल वहाँ मेज सकें । इमारे देश में आबादी बढ़ती जाती है : इसिलए हमें अधिक स्थान चाहिए। इन्हीं कारणों से आर्थिक-संकट श्रीर श्रशांति रहती है। ऐसी साम्राज्यवादी मनोवृत्ति के राष्ट्रों से हम यह पूछना चाहते हैं, कि यदि आर्थिक-संकट और देश की दुर्दशा का यही उपर्युक्त कारण है, तो फिर संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका, जो सबसे अधिक उन्नतिशील देश है, जहाँ श्रार्थिक-साधन पर्याप्त हैं, कच्चे माल की भी कमी नहीं है तथा जहाँ जन-संख्या-वृद्धि का प्रश्न.ही नहीं है-में आर्थिक-संकट (Economic depression) बहुत ही भयंकर रूप में क्यों विद्यमान है ! फ्रान्स में श्रधिक जन-संख्या का कोई प्रश्न ही नहीं है. प्रत्युत् वहाँ तो दिन-पर-दिन जन-संख्या में श्राध्यर्य-जनक कमी होती जा रही है श्रीर फ्रान्स के पास विगत कुछ वर्षों में उनिवेश भी श्रिधिक बढ़

गये हैं तथा कच्चे माल की प्राप्ति के साधन भी यथेष्ठ हैं, ऐसे समृद्धि-शाली देश में भी श्रार्थिक-संकट बड़े मयावह रूप में विद्यमान है। यह क्या कारण है कि फ्रान्स श्रीर श्रमेरिका, जिनके पास सभी श्रार्थिक-साधन मौजूद हैं श्रीर जहाँ श्रधिक जन-संख्या की समस्या ही नहीं है, में उतनी श्रार्थिक-हदता (Economic Stability) नहीं है, जितनी स्वीडन, नावें, 'हेनमार्क, स्विटजरलेग्ड, फिनलेग्ड श्रादि छोटे राष्ट्रों में है, जिनके 'कोई साम्राज्य नहीं है श्रीर न उन्हें उनकी श्रावश्यकता ही है।

'सत्य तो यह है कि फासिस्ट इटली ने वर्गेल्स की संधि से निराश होकर उन राष्ट्रों से उस अन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए यह पाखंड रचा है, जो लूट का बॅटवारा करते समय इटली के साथ किया गया। इटली संसार में अपने विशाल साम्राज्य के स्वप्न देख रहा है और उसी की प्राप्ति के लिए मुसोलिनी ने फासिस्टवाद को जन्म दिया है। फासिस्टवाद क्या है!—यह आप इटली के अधिनायक मुसोलिनी के शब्दों में सुनिए—

'फासिस्टवाद शान्ति के सिद्धान्त को अस्वीकार करता है— जिसका विकास संघर्ष के परित्याग के फल-स्वरूप हुआ है और जो विलदान के सामने एक कायरता का काम है। युद्ध—केवल युद्ध ही मानव की समग्र शक्तियों को चेतनता और हदता प्रदान करती और उस जाति पर श्रेष्ठता और कुलीनता की मुहर लगाती है, जिसमें इतना साहस होता है कि वह उसका मुकाबिला कर सके; इसलिए जो सिद्धान्त शान्ति के हानिप्रद सिद्धान्त पर आशित है, वह फासिस्टबाद के विद्ध है।'

x x x

'फासिस्टवाद के लिए साम्राध्य का विकास—ग्रायात्—राष्ट्र का विस्तार-शक्ति का एक आवश्यक प्रदर्शन है और उसका विपरीत पतन

का लक्षण है। जो राष्ट्र उन्नित की श्रोर पग वढ़ा रहा है या जो श्रवःपतन के बाद फिर से उन्नित के पथ पर श्रग्रसर है, वह सर्वदा साम्राज्यवादी होता है। साम्राज्यवाद का परित्याग पतन श्रीर मृत्यु का लक्षण है। \*

x x x

इटली के श्रिषनायक मुसोलिनी के उपर्युक्त वाक्यों से इटली की संकुचित श्रीर विश्व-शान्ति-विघातिनी राष्ट्रीयता का स्वरूप स्पष्ट ज्ञात हो जाठा है। इटली साम्राज्य की स्थापना के लिए ही श्रवीसीनिया में युद्ध हो रहा है, इसे श्रव समकता मुश्किल न होगा।

इटली उन्नीवर्वी शताब्दी के श्रन्तिम भाग से श्रफीका में श्रपना साम्राक्य स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा है। सन् १८७० में इटली देश की एक कम्पनी ने लालसागर के दिल्या में श्रसाव की छोटी-सी खाडी में, वन्दरगाह के लिए जगह मोल ली थी। इटालियन लोगों ने घीरे-घीरे लालसागर के तट पर श्रपना श्रिषकार कर लिया और 'इरि-छ्रिया' नाम से एक उपनिवेश बसाया। लालसागर के तट पर मसावा बन्दरगाह भी सन् १८८५ में श्रपने श्रघीन कर लिया। इस कारण श्रवीसीनिया श्रीर इटली में सन् १८८७ में युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में इटली की पराजय हुई। इटली से संघ हो गई, उसके श्रनुसार श्रवी-सीनिया पर इटली का संरक्षण स्वीकार किया गया। पहला राजा मर गया था श्रीर स्वाधीनता-प्रिय श्रवीसीनियन कव किसी के पराधीन-रहना पसन्द करते। समस्त देश में एक नवीन उत्साह श्रीर जागृति।का उद्दय

<sup>\*</sup> The political & Social doctrine of fascism By Benite Mussolini.

यह अवटरण मुसोलिनी के 'इटैलियन विश्वकोष' में प्रकाशित रुप्युं क लेख के अंग्रेत्री अनुवाद से लिये गये हैं।—सेखक

हुन्ना और श्रवीसीनियन लोगों ने श्रपनी स्वाधीनता प्राप्ति के लिए सन् १८६१ में युद्ध श्रारम्भ कर दिया। इस बार इटली की बुरी तरह हार हुई। उसके १०,००० सैनिक रणभूमि में सदा के लिए भूमि-शायी हो गये। मार्च १८६१ में श्रवीसीनिया फिर स्वतंत्र हो गया।

बस इसी समय से इटली की प्रतिशोध लेने की इच्छा बलवती होने लगी। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, महायुद्ध के बाद विजेता रा2। में उपनिवेशों का जो विभाजन हुआ, उसमें इटली को आशाजनक माग न मिला। इससे प्रतिशोध की श्राग्न श्रीर भी श्रिधिक भड़क गई।

#### वलवल पर बलात्कार

'वलवल' अबीसीनिया के पूर्वी भाग में टसकी अनिश्चित कीमा के कुछ दूर पर स्थित है। यह अबीसीनिया राज्य के भीतर है। इसी स्थान पर विगत १ दिसम्बर १६३४ ई० को इटली और अबीसीनिया के सैनिकों में संघर्ष हो गया। १४ दिसम्बर १६३४ ई० को अबीसीनिया के पर-राष्ट्र-विभाग के सचिव ने एक नोट राष्ट्र-संघ के सेक्रेटरी जनरल के पास मेजा, जिसमें राष्ट्र-संघ का ध्यान वलवल की घटना की ओर आक- फिंत किया गया था। इस नोट में लिखा है—

'वलवल में जहाँ यह घटना हुई है। सीमा के अन्तर्गत सौ किलो-मीटर की दूरी पर स्थित है। १ दिसम्बर को इटलो की सेना-टेंक और सैनिक हवाई जहाज़ों से एंग्लो अबीसीनियन कमीशन के अबीसीनियन रक्तों पर अकस्मात् हमला किया। ६ दिसम्बर को अबीसीनिया की सरकार ने इसका प्रतिवाद किया। प्रतिवाद करने पर भी इटली के लड़ाई के हवाई जहाजों ने तीन दिन के बाद उसी प्रान्त के एडो और गलोंगुवी पर बम-वर्षा की। ६ दिसम्बर के प्रतिवाद और ६ दिसम्बर के पंच-

निपटारे के लिए प्रार्थना (जो २ अगस्त १६२८ ई० की इटली अबी-सीनिया की संधि के अनुसार की गई थी) के उत्तर में इटली की ओर से यह माँग पेश की गई कि इर्जाना और नैतिक ज्ञतिपूर्ति दी जाय और १४ दिसम्बर के नोट में इटली ने यह विघोषित किया कि उसकी सर-कार दी समक्त में नहीं आता कि इस प्रकार का विवाद पंच-निपटारे के लिए कैसे सौंपा जा सकता है।

इस नोट के उत्तर में १६ दिसम्बर को इटली की सरकार ने राष्ट्र-सघ को तार दिया। तार में कहा कि अवीसीनिया ने को दोषारोपण किये हैं, वे निराघार हैं, आक्रमण अवीसीनिया ने किया और उसकी जिम्मेदारी उसी पर है।

इटली की सरकार ने 'वलवल' की घटना का जो वृत्तान्न राष्ट्र-संघ को मेजा या, उसका सारांश निम्न-लिखित है-

'श्रंगरेजी श्रवीणीनियन कमीशन, जो श्रोगडेन में चरागाह-सम्बन्धी श्रिष्ठिकारों की जाँच कर रहा था, २३ नवम्बर को वलवल में श्राया । वलवल इटली-सुमालीलेगढ़ के श्रधीन है श्रीर उसमें कई वर्षों से इटली के सैनिकों का कैम्प है । इटली की सेना के कमांडर का ब्रिटिश श्रीर श्रवीणीनियन कमिश्नरों से मुलाकातें भी हुईं तथा पत्र-व्यवहार भी हुआ । श्रवीणीनिया के कमिश्नर का कथन है कि वलवल श्रवीणीनिया का प्रदेश है ; इसलिए श्रवीणीनिया के सैनिकों को उसमें प्रवेश करने का श्रिष्ठकार है । कमांडिंग श्राफिसर ने उत्तर दिया, कि वह इटली के सुमालीलेड में श्रवीणीनिया के सैनिक-दल को प्रवेश करने की श्राज्ञा नहीं दे सकता । वलवल पर कब्जे का प्रश्न ऐसा है, जिस पर दोनों सरकारें इल कर सकती हैं । तब ऐंग्लो श्रवीणीनियन कमीशन ने वह प्रदेश छोड़ दिया ; परन्तु श्रवीणीनिया का सैनिक दल हटली के सैनिक दल के सामने ही मौजद रहा ।

इसके बाद इटली सेना के कमांडर ने, वलवल में दुर्घटना को दूर करने की दृष्टि से, अवीसीनिया के सैनिकदल के कमांडर से यह प्रस्ताव किया कि दोनों सेनाओं के बीच में पिलेट नियत कर दिये 'जायँ श्रीर सेना पीछे को हटा दी जाय । श्रवीसीनियन कमांडर ने यह प्रस्ताव श्रस्त्रीकार कर दिया । इस प्रकार दोनों दल सामने भिले हुए रहे । श्रवीसीनियनों ने तब इटली के नेटिव सैनिक-दल में भगदड़ 'मचाने का प्रयत्न किया। ५ दिसम्बर को श्रवीसीनियन-सेना ने इटली-सेना के पड़ाव पर घावा बोल दिया। इटलो सुमालीलेंड की सरकार से जो सूचना मिली है, उससे यह प्रनीत होता है कि श्रवीसीनिया के एक सिपाही ने संकेत के पहले हवा में बन्द्रक चलाई। श्रबीशीनियन -सैनिक-दल ने गोली चलाना श्रारम्म किया, जिससे इटैलियन सैनिक के दल में यथेष्ट जन-हानि हुई । इटैलियन पड़ाव (Post) इसी स्थिति में श्रात्म-रच् करता रहा । इसके बाद जब काफी सैनिक-सहायता श्रा गई, तब इटैलियन सैनिकों ने स्नाक्रमण्कारियों को भगा देने के लिए कोशिश की। तदनुसार इटली की सरकार ने अदीसम्रवाबा की सरकार से इस आक्रमण के खिलाफ़ प्रतिवाद किया। इटली सरकार ने चृति-पूर्ति का प्रस्ताव रखने की बात को गुम रक्खा। यह प्रस्ताव बाद में इस प्रकार प्रकट किया गया — 'हरार का गवर्नर-द्वारा ज्ञमा याचना, इटली की राष्ट्रीय पताका को नमस्कार, अपराधियों को दराइ और जो षायल हुए हैं, श्रथवा मारे गये हैं, उनके लिए मुश्रावजा।

इसके उत्तर में १ = दिसम्बर को अबीसीनिया की सरकार ने कहा— 'इटली सरकार का तार अन्तर्राष्ट्रीय कमीशन के दस्तावेजों के विपरीत दें। वलवल में इटली के ऑफिसर ने इस प्रश्न पर विचार-विनिमय करने से साफ जवाब दे दिया कि वलवल इटली प्रदेश में है, अथवा -नहीं—इसका निर्णय दोनों सरकारों पर है। इटली के ऑफिसर ने अन्त-

र्राष्ट्रीय कभीशन को असण करने का अधिकार देना अस्वीकार किया। जब किमश्नर इटली के ऑफिसर से विचार-विनिमय कर रहे थे; तब इटली के वायुयान कमीशन पर उसे भयभीत करने केलिए उड़ रहे थे। अबीसीनिया के प्रदेश में जो इटली के सैनिकों ने फौजी प्रदर्शन किया, उसके विरुद्ध ब्रिटिश और अबीसीनियन किमश्नरों ने सिमलित प्रतिवाद किया था।

श्रबीसीनिया के सैनिक-दल श्रीर इटली के सैनिक-दल के बीच पृथकता करने के लिए दो कमिश्नरों की उपस्थिति में प्रयुक्त किया गया या। कमीशन की रिपोर्ट से यह पता चलता है, कि वह दो कमिश्नर इटली के अॉफिसर की माँग को अस्वीकार योग्य-अनुचित-मानते थे। आक्रमण के लिए जो संकेत किया गया था, वह इटली के सैनिक दल की स्रोर से 'Terra Fuoco' शब्दों के साथ किया गया था। दो वायुवान श्रकस्मात् श्राये श्रीर उन्होंने वम बरसाना शुरू किया। तीवरा वायुयान और एक टेक भी घटनास्यल पर आ गये। इटली के श्राक्रमण् के समय श्रवीसीनियन की केवल दो मशीनगन श्रमी बन्द रक्खी थी ; वे उस स्थिति में नहीं थीं, जिस हालत में लड़ाई के समय होती है। श्रॉफिसर श्रीर सिपाही भी श्रपने-श्रपने कैम में थे। श्रवीसी-नियन सैनिक रचक (Escort) का दूसरा कमायडर ज्यों ही अपने कैम्प से वाहर निकला, घायल कर दिया गया। इटली सरकार ने अपना यह मन्तव्य प्रकट किया है कि वह विवाद को पंचायती फैसले के लिए सौंपने की सम्मावना नहीं देखती ; इसलिए अवीसीनियन-सरकार यह स्पष्ट कर देना चाहती है-

- (१) वलवल में इटली ने पहला आक्रमण किया और तीन दिन के बाद श्रोगडेन के मीतर एडो श्रीर गर्लोगुवी में श्राक्रमण किया।
  - (२) वलवल अबीसीनिया का प्रदेश है, जिस पर इटली की सेना

का गैर कान्त्नी काब् है। यह दो मुख्य प्रश्न हैं, जिनका निर्णय होता है। इटजी की सरकार ने ता॰ २६ दिसम्बर सन् १६३४ को अवीधी-निया के दोषारोपणों का उत्तर देते हुए जिखा कि वम-वर्षा नहीं की गई थी। इटली की सरकार सीमा-निर्द्धारण (Foontres delimitation) का काम शुरू करने को तैयार है। इस प्रकार इटली और अवीधीनिया में ५न्न-व्यवहार चलता रहा। अन्त में यह सब व्यर्थ जान-कर अवीधीनिया ने राष्ट्र-संघ से ३ जनवरी १६३५ ई॰ की राष्ट्र-संघ के विधान को ११ वीं घारा के अनुसार कार्य करने की प्रार्थना की। यह प्रार्थना प्रधान-मन्त्री ने लीग-कौंखिल के सदस्यों को द्वरन्त ही सचित कर दी।

# अवीसीनिया श्रीर राष्ट्र-संघ

पाठकों को यह तो ज्ञात ही होगा, कि श्रवीसीनिया राष्ट्र-संघ का सदस्य है; इसलिए स्वभावतः उसे यह श्रिषकार प्राप्त है, कि वह इस मामले को राष्ट्र-संघ के समीप रक्खे। विधान (Covenant) की धारा ११, (२) के श्रनुसार श्रवीसीनियन प्रतिनिधि ने, जिनेवा में सेक्रेटरी जनरल के पास एक मेमोरराइम मेजा, जिसमें यह प्रार्थना की गई थी कि इस प्रश्न को कीसिल के कार्य-क्रम में रक्खा जाय। १७ जनवरी १६३४ ई० को यह प्रश्न कौंसिल के विचारणीय विषयों में रक्खा गया, दो दिन के बाद कौंसिल को प्रधान-मन्त्री ने वह दो पत्र दिये, जो उसे दोनों सरकारों से मिले थे श्रीर जिनका श्राशय यह था, कि दोनों देशों ने सीचे समकौते का प्रयत्न श्रभी त्याग नहीं दिया है, इटली के पत्र में यह भी लिखा था—

राष्ट्र-संघ की कौंसिल में श्रवीसीनिया की प्रार्थना पर विचार-विनिमय दोनों देशों के पारस्परिक समकौते के प्रयत्न के लिए सुविधा-जनक न

होगा । घटना का निर्णय इटली और श्रवीसीनिया की १६२८ ई० की संघि की शर्तों के श्रनुसार मली-माँति हो सकेगा, जब तक समकौता हो, तब तक कोई भीर घटना न होने पावे, इसके लिए प्रयत्न किया गया ।

श्रवीसीनिया की सरकार से भी उसी तारीख का एक पत्र मिला, जिसका श्राशय यह था कि सरकार सन् १६२८ की संधि के श्रनुसार सममौता करने को तत्पर है श्रीर इटली की सरकार ऐसी दुर्घटनाश्रों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए श्रादेश देने के लिए तत्पर है; श्रातः श्रवीसीनिया-सरकार ने इस प्रश्न पर विचार करना श्रागामी कौंसिल-श्रधिवेशन तक स्थगित रखा । इस प्रकार कौंसिल ने इस प्रश्न पर विचार करना श्रागामी श्रधिवेशन तक स्थगित कर दिया।

सन् १६२८ की इटली-अवीसीनिया की संघि की शतों के अनुसार यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाय, तो दोनों सरकार को युद्ध न छेड़ देना चाहिए। यदि वे सीचे समकीते में सफल नहीं हो सकते, तो उन्हें अपने विवाद के निर्णय के लिए चार निर्णायक नियत कर देने चाहिए। अत्येक दो निर्णायक नियुक्त करे। यदि इस प्रकार का निर्णय (Conciliation) संभव न हो; तो उन्हें पंचायती निर्णय (Arbitration) का आश्रय लेना चाहिए। उस दशा में चार निर्णायक एक पाँचवाँ पंच नियुक्त करेंगे। १६ जनवरी १६३४ ई० से १६ मार्च १६३४ ई० तक दोनों सरकारों में समकीते के लिए प्रयत्न होता रहा।

# समकौता नहीं हुआ

१६ और १७ मार्च को अबीसीनिया की सरकार ने जो पत्र राष्ट्र संघ के प्रधान-मंत्री को मेजे, उनसे यह प्रकट होता है कि अबीसीनिया-सरकार की सम्मति में सीचे समकौते के प्रयत्न का अंत हो गया।

श्रवीसीनियन सरकार ने इटली के खिलाफ जो शिकायतें पेश कीं, जनका सार यह है—

- (१) इटली समकौते की कोई बात न कर श्रवीसीनिया के लिए Injuctons मेजता है। वह घटना की जाँच से पूर्व ही च्रति-पूर्ति की माँग पेश करता है।
- (२) उसने तीसरे राष्ट्र के इस दिशा में प्रयत्न को अस्वीकार किया है।
- (३) श्रवीसीनिया ने बार-बार पंचायती फैसले (Arbitra-tion) के लिए पार्थना की ; परन्तु इटली मंजूर नहीं करता।
- (४) इटली में एक वर्ग सैनिक प्रदर्शन कर रहा है, जिससे परिस्थिति ग्रौर भी बिगड़ गई है।
- (१) अभीका में इटली के उपनिवेशों में लगातार युद्ध की सामग्री मेजी जा रही है; अतः अबीसीनिया की सरकार राष्ट्र-संघ के सम्मुख विधान की घारा ११ के अनुसार यह माँग प्रस्तुत करने को वाध्य हुई है कि राष्ट्र-संघ-विधान की ११वीं घारा के अनुसार पूर्ण जाँच-पड़ताल और विचार किया जाय। यह कार्य बराबर होता रहे। इटनी की सरकार ने उत्तर दिया कि इटली में जो सैनिक-प्रदर्शन

<sup>\*</sup> Trusting in the justice of its cause, it demands full investigation and consideration as, provided in Article to, pending the arbitration contemlated by the Treaty of 1928, and the Geneva Agreement of 19th Jan. 1935. It solemly undertake the accept any arbitral award immediality and unreservedly, and to act in accordance with the counsels and dicisions of the League of Nations'

<sup>-</sup>Official Journal (Geneva.) May 1935, p. p. 571-2

हो रहा है, वह बिलकुल असत्य है। इटली से अभीका के सुमालीलैयड में जो सेना आदि मेजी जा रही है, वह उपनिवेशों की रज्ञा के लिए ही मेजी जा रही हैं। इटली ने यह कार्य आत्म-रज्ञा के उद्देश्य से किया है; क्योंकि अवीसीनिया अपनी फौजी तैयारियाँ बहुत ही बड़े वैमाने पर कर रहा है, तथा सीमाओं पर स्थिति बहुत नाजुक है। इटली की सरकार ने कहा कि विधान की १५वीं घारा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। जनवरी १६, सन् १६३५ को जो पत्र-व्यवहार हुआ है, उससे यही निश्चय किया गया है कि समसौते का प्रयत्न सन् १६२८ की संबि के अनुसार किया जाय। इटली की सम्मति में (Direct Negotiotion) सीधे समसौते का प्रयत्न समाप्त नहीं हो चुका है। यदि यह समसौते का प्रयास सफल नहीं हुआ और अवीसीनिया की सम्मति हुई, तो १६२८ की संधि के अनुसार कमीशन की रचना के लिए दरन्त प्रयत्न किया जायगा।

#### श्रवीसीनिया-सरकार का एक नवीन प्रयत्न

मार्च के अन्त में अवीसीनियन सरकार ने इटली की सरकार को यह
धुयोग दिया कि वह तीस दिन की अविध के भीतर जिनेवा, पेरिस पर
लन्दन में समकीते के लिए सम्मति दे। इटली-सरकार पंचायती फैसले
को चाहती है; इसलिए पंचायत की नियुक्ति, उसके नियम तथा कार्यपद्धति का निश्चय कर लिया जाय। यदि इस अविध के भीतर पंचों
की नियुक्ति नहीं की गई तथा पचायत के सब नियम व कार्य-पद्धति तथ
नहीं किये गये, जिससे पच लोग अपने कार्य को द्वरन्त कर सकें, तो
राष्ट्र-संघ की कौंसिल को आमन्त्रण दिया जायगा कि वह पंचों की
नियुक्ति करे, कार्य-पद्धति नियत करे, उन प्रश्नों को निश्चय करे, जिनकां
निर्णय किया जायगा और विशेष रूप से, सन्धियों के अनुसार इटली

श्रवीसीनिया की सीमा का प्रश्न श्रीर श्रंत में पंचों को यह श्रादेश दिया जाय कि वे नवम्बर २३ सन् १६३४ ई० से वलवल श्रीर इटैलियन सुमालीलेंगड की सीमा पर जो घटनाएँ हुई हैं, किस-किस का उत्तर-दायित्व है। यह स्पष्ट रूप से तय हो जाना चाहिए कि जब तक सममौते का प्रयत्न होगा श्रयवा पंचायत श्रपना कार्य करेगी, दोनों सरकारें किसी प्रकार की सैनिक तैयारी न करेंगी न सैनिकों का एकत्रीकरण ही। कोई ऐसा काम नहीं किया जायगा, जो सैनिक तैयारी में सम्मिलित होगा। पंचों का निर्णय एक बार भोषित होने पर अन्तिम होगा। दोनों सरकारें उसका हर प्रकार से पालन करेंगी।

# राष्ट्र-संघ को कौं सिल के प्रस्ताव

मई १६३१ में राष्ट्र-संघ की कौंसिल का साधारण श्रिष्ठवेशन हुआ।
२५ मई की बैठक में कौंसिल ने एक प्रस्ताव पास किया, जिसका श्राशय
यह था, कि तीन मास की श्रवधि तक समसौते (Conciliation)
श्रीर पंच-निर्णय (Arbitration) द्वारा विवाद का फैसला किया
जायगा। सीधे समसौते का प्रयत्न विफन्न रहा। दोनों दलों ने श्रपनेश्रपने पंचों को मनोनीत कर दिया है। इटली श्रीर श्रवीसीनिया ने यह
भी तय किया है, कि यह (Conciliation & arbitration
Commission) कमीशन उस विवाद की जाँच करेगा, जो पाँच
दिसम्बर को वलवल में हुआ तथा उस समय से श्रव तक इटली श्रीर
श्रवीसीनिया की सीमा पर जो घटनाएँ हुई हैं, उनका निर्णय भी करेगा।
कमीशन का कार्य २५ श्रगस्त १६३४ तक समाप्त हो जाना चाहिए।
कमीशन में से इटालियन तथा श्रवीसीनिया की श्रोर से एक फ्रांसीसी
श्रीर एक श्रमेरिकन सम्मिलित होंगे।

दूखरे प्रस्ताव में यह स्वीकार किया गया, कि कौंसिल यद्यपि दोनों

सरकारों को अपना निवाद २ अगस्त की इटली-अबीसीनिया-सनिव की भारा ५ के अनुसार निर्णय करने की स्वतन्त्रता देती है तथापि साथ ही यह भी निश्चय करती है, कि यदि चारों पंचों में निवाद के निर्णय पर सहमित नहीं हुई और उस दशा में २१ जुलाई १६३४ तक वे निर्णय न कर सके या पाँचवाँ पंच नियुक्त न कर सके, (पंचायत ( Arbitration ) में जिसकी नियुक्ति आवश्यक होती है ) तो राष्ट्र-संघ की कींसिल स्थिति पर विचार करने के लिए संयोजित होगी।

हर दशा में कौंसिल परिस्थित पर विचार करने के लिए बैठेगी, यदि २५ अगस्त तक समकौते और पचायत-द्वारा निर्णय नहीं हो सका।

जब कमीशन की नियुक्ति का प्रश्न तय हो गया, तब भयभीत श्रबी-सीनिया के प्रतिनिधि ने याद दिलाया, कि २ श्रगस्त १६२८ की सन्व यह निश्चय करती है, कि 'वे किसी बहाने एक दूसरे की स्वतन्त्रता को हानि पहुँचाने के लिए कोई काम न करेंगे।' इसके श्रनुसार उसने इटली-सरकार से यह प्रार्थना की, कि (१) इटली को पूर्वी अफ़ीका में श्रपने श्रतिरिक्त सैनिक दल (Troops) श्रौर युद्धोपकरण मेजना बन्द कर देना चाहिए।

(२) जो सेना या युद्ध की सामग्री पूर्वी अफ्रीका में मेल दी गई है, उसे अवीसीनिया पर आक्रमण करने की तैयारी में प्रयोग न किया जाय। इसके उत्तर में इटली के प्रतिनिधि ने कहा कि हम वर्तमान परिस्थितियों में अपने प्रदेशों की कानूनी वैध-रद्धा के लिए किये गये कार्यों पर किसी को टीका-टिप्पणी करने का अवसर देना नहीं चाहते। और न हम यह चाहते हैं कि इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय लोकमत को उत्तेजित करने के लिए ऐसा किया जाय। इटली के प्रमुख (800%-101811) पर कोई शक्ति इस्तक्तेय करने की 'इन्छा'न करेगी।

कुछ दिन पूर्व इटली शासन के प्रमुख ने जो शब्द इस सम्बन्ध में कहे

'By accepting the arbitration procedure, it had demonstrated its determination to respect the undertaking entered into by the two Governments. If the Italian Government accepted the conciliation and arbitration procedure, it idid so because it intended to conform thereto.'

इटली के अधिनायक वनितो मुसोलिनी ने जो यह शब्द कहे हैं, उनपर टीका-टिप्पणी करना व्यर्थ है । वास्तव में यह कूट-नीतिशों श्रीर युद्ध-कुशल सेनापितयों की भाषा है, जिसका छिपे शब्दों में अर्थ होता है—युद्ध, संघर्ष श्रीर श्राक्रमणकारी सैनिक प्रदर्शन । ३ श्रक्टूबर १६३४ के श्रडोवा में जो भीषण हत्कम्पनकारी जन-संहारक वस-वर्षा श्रीर रक्तपात हुआ, वही इस वक्तव्य पर सबसे उत्तम प्रामाणिक टीका है।

#### भय का राज्य

निर्वल श्रवीसीनिया दिसम्बर १६३४ से श्रव तक बार-बार राष्ट्र-संघ का ध्यान इटली के सैनिक-प्रदर्शन श्रीर विशाल फीनी तैयारी की श्रोर श्राकर्षित करता रहा श्रीर यह प्रार्थना करता रहा कि इटली को इस प्रकार की तैयारी करने से रोका जाय । वास्तव में इटली ने श्रातंकवादी प्रदर्शन कर श्रवीसीनिया में भय का श्रातंक जमा दिया । इटली के प्रेसों में बड़े उत्तेजित श्रीर युद्ध के लिए प्रोत्साहन देनेवाले लेखों का प्रकाशन तथा राजनीतिशों के मावया जिनमें श्रवीसीनिया की स्वाधीनता श्रपहरण की घमकियाँ दी जाती हैं, इस बात को सिद्ध करते हैं कि

इटली शक्ति-हीन राष्ट्र के कुचलने श्रीर उनका सर्वनाश करने के लिए कितनी जबर्दस्त तैयारियाँ कर रहा है। हजारों टन युद्ध की सामग्री, रायफल, तोप, मशीनगन, टेंके श्रीर सैकड़ों लड़ाई के वायुयान, पनडुब्बी जहाज इरीट्रिया में संग्रह किये जा रहे हैं।

यह सब कार्य इटली श्राफ्रीका में श्राप्त प्रदेशों की रच्ना के लिए कर रहा है। श्राबीसीनियन सरकार का यह कथन है, कि विगत दिसम्बर से श्राब परिस्थित में बहुत परिवर्तन हो गया है। स्थित दिन-पर-दिन भयंकर होती जाती है। श्राबीसीनिया की स्वतन्त्रता श्रीर राज्य पर निकट-भविष्य में श्राक्रमण होनेवाला है; इसलिए राष्ट्र-संघ को श्रापनी श्रीर से श्राबीसीनिया में तटस्य-निरीच्क (Ventral Ovserver) श्राबीसीनिया-इटली सोमालीलेंड की सीमा पर घटनाश्रों के निरीच्या के लिए मेज देने चाहिए। यह निरीच्क निष्यच्चता से परिस्थितियों श्रीर घटनाश्रों का निरीच्या करेंगे श्रीर राष्ट्र-संघ की कींसिल को श्रापनी रिपोर्ट दे सकेंगे। श्राबीसीनिया की सरकार इस जाँच के भार को वहन करने के लिए तैयार है श्रीर जो राष्ट्र-संघ के निरीच्क मेजे जायेंगे, उनको हर प्रकार की सहायता श्रीर सुविधा दी जा सकेगी।

ध जुलाई १६३४ को अवीसीनिया-सरकार के एजेयट ने कॉलिल को यह स्चना दी, कि Conciliation Commission का कार्य नक गया है। अबीसीनिया की सरकार के एजेयट ने वलवल की प्रादेशिक स्थित के विषय में अपना वक्तव्य दिया, तो इटली सरकार के एजेयट ने उसपर इस आधार पर आद्धेप किया कि पंचायत की शक्तें को दोनों सरकारों ने तय की हैं, उनके अनुसार वलवल की घटना की जाँच के लिए संकेत है, तया और दूसरी घटनाएँ, जो २५ मई १६३४ तक घटित हुई हैं। सीमा पर को घटनाएँ हुई हैं, उनकी जाँच करना इस कमीशन का कार्य नहीं है। इटली के दो कमिशनरों ने इटली के

एजेएट के इस आद्धेप को स्वीकार कर लिया। जो दो किमश्तर अवीसीनिया की आर से नियुक्त किये गये थे, उनका यह कथन है, कि अवीसीनिया की सरकार के एजेएट को उन कारणों के बतलाने से रोकना असम्भव है, जिनके कारण उसे यह विचार करने की प्रेरणा मिली है कि कमीशन, जो घटना की सभी परिस्थितियों की परीद्धा करने में स्वतन्त्र है, उन परिस्थितियों ने 'वलवल' के स्वामित्व की परिस्थिति को भी शामिल कर सकेगा। इटली के कमिश्नरों ने यह प्रस्ताव किया कि जब तक दोनों में इस विषय में एकमत न हो जाय, तबतक कार्यवाही को रोक दिया जाय। अबीसीनियन कमिश्नरों ने घोषित किया कि अब पाँचवाँ पंच नियुक्त करने की स्थिति उत्पन्न हो। गई है।

इस स्थित की स्चना, राष्ट्र-सघ की कौसिल को दी गई।
३ अगस्त १६३४ को कौसिल का विशेष अधिवेशन हुआ। सबसे पूर्व
कौसिल ने कमीशन का कार्य फिर से संचालन करने का प्रयत्न किया।
जो घोषणाएँ की गई थीं, तथा जो नोट परस्पर मेजे गये और जो
वक्तव्य कौसिल के सम्मुख दिये गये, उन समी पर विचार करते हुए
कौसिल ने निश्चय किया कि—

'दोनों पद्ध इस बात पर सहमत नहीं थे, कि कमीशन सीमा की घटनाश्रों की जाँच करेगा, या सीमा-सम्बन्धी सन्धियों श्रोर समकौतों (Agreements) की कानूनी व्याख्या करेगा । इसलिए यह कार्य कमीशन की कार्य-सीमा के श्रन्तर्गत नहीं श्राता। कमीशन को यह श्रिकार प्राप्त है कि वह उस धारणा पर विचार करे—इस विषय में किसी प्रकार का वाद-विवाद न किया जाय, जो दोनों पद्धों के स्थानीय श्रिवकारियों ने घटना-स्थल के स्वामित्व के सम्बन्ध में बना, रक्खी। हैं। यदि कमीशन ने श्रपना निर्णय इस मत के श्राधार पर किया कि वलवल इटली या श्रावीशीनिया के प्रदेश में है, तो वह उन

प्रश्नों के समाधान के विषद वातावरण पैदा करेगा, जो उसकी जाँच सीमा से परे है।

इस प्रकार ता॰ २० भ्रगस्त को पाँचवाँ पंच एम० निकोलस पोली॰ दस नियुक्त किया गया।

## पंच-निर्ण्य

३ सितम्बर १६३५ ई॰ को पंच-निर्ण्य (Arbitral Award) सर्व-सम्मति से घोषित किया गया, जो इस प्रकार है-

दोनों पत्नों के वक्तव्य श्रीर घटना के वर्णन सुनने के बाद कमीशन इस निर्णय पर पहुँचा है कि—

- (१) 'वलवल' की घटना के लिए न तो इटली की सरकार श्रीर न घटना के समय घटना स्थल पर उपस्थित उसके एजेंट उत्तरदायी हैं।
- (२) श्रॅंग्रेजी श्रवीसीनियन कमीशन के वलवल से प्रस्थान कर जाने के बाद भी श्रवीसीनियन सेना वलवल में विद्यमान रही । इससे इटली ने यह श्रर्थ लगाया कि श्रवीसीनियन श्राक्रमण का विचार करते हैं; परन्तु यह सिद्ध नहीं किया गया है कि वे १ दिसम्बर की घटना के लिए जिम्मेदार ठहराये जायें।

#### इटली का रणोनमाद

'वलवल' की घटना पर कमीशन ने अपना निर्णय ता॰ ३ सितम्बर को दे दिया। उसने इटली और अबीसीनिया दोनों ही को निर्दोष उहराया। इस निर्णय से इटली को सन्तोष कैसे होता। वह तो यह चाहता या कि अबीसीनिया को दोषी उहराया जाय, तो इटली को युद्ध करने का बहाना मिल जायगा; परन्तु जब इटली पहले से ही

युद्ध करने के लिए तैयारी कर रहा था, तब वह इस निर्णय से कैसे प्रभावित होता !

ता० ४ सितम्बर को अबीसीनिया की स्थित पर इटली के प्रतिनिधि ने एक मेमोरियल राष्ट्र-संघ की कौंसिल-बैठक में प्रस्तुत किया और यह स्पष्ट रूप से कहा कि—'यदि इटली अबीसीनिया के साथ समानता के व्यवहार से राष्ट्र-संघ में विचार -विनिमय करता रहा, तो सम्य-राष्ट्र होने के कारण इटली का गौरव नष्ट हो जायगा।' \*

इस प्रकार इटली अवीसीनिया के उस अधिकार—समानता के अधिकार—को अस्वीकार करता है, जो राष्ट्र-संघ के सदस्य को प्राप्त है। क्या सम्यतामिमानी इटली का यह कथन राष्ट्र-संघ के गौरव के अनुकूल है!

'इटली श्रव सन् १६२८ की संधि के श्राश्रय विलक्कल नहीं रहना चाहता श्रोर न वह किसी कान्नी गारपटी पर ही विश्वास करता है। इटली के उपनिवेशों के लिए जो इस समय खतरा है, उसे वह सर्वदा के लिए दूर कर देने में उपर्युक्त संधि या गारपटी की परवा नहीं करेगा। यह प्रश्न इटली की रह्मा श्रोर सम्यता के लिए श्रतीव महत्त्व-पूर्ण है। यदि इटली ने श्रवीसीनिया में दिसी प्रकार का विश्वास करना सर्वदा के लिए नहीं त्याग दिया, तो इटली की सरकार श्रपने प्रार्थनिक कर्त्तव्य के पालन में विफल्ल होगी। इस्र लिए इटली की सरकार श्रपने उपनिवेशों श्रोर हिनों की रह्मा के लिए, जब श्रावश्यकता होगी, पूरी स्वतंत्रता से कोई भी कार्य कर सकेगी।'

श्रव इटली को खुल्लमखुल्ला सैनिक तैयारी करने का सुयोग हाथ

<sup>\* &#</sup>x27;Italy's dignity as a civilised nation would be deeply wounded were she to continue and discuss in the League on the footing of equality with Ethiopia.'

लग गया । वह ऐसे ही सुवर्ण अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था । सितम्बर मास में उसने अपनी तैयारी पूरी कर ली और अक्टूबर की तीसरी तारीख को अडोवा में रण-मेरी गुंजायमान् हो गई।

शक्ति-हीन राष्ट्र-संघ इटली के मुंह की श्रोर ताकता ही रह गया। उसने राष्ट्र-संघ के श्रादेश श्रीर विघान को किस दुःसाहस श्रीर निर्मी-कता से उकराया, यह सभी राष्ट्र जानते हैं।

इसके बाद राष्ट्र-संघ की कौंसिल ने पाँच सदस्यों की एक समिति (The comination of five) नियुक्त की, जिसके सदस्य स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस, पोलेंड, श्रौर टकीं बनाये गये। इस कमेटी का कार्य यह निश्चय किया गया कि वह इटली-श्रवीसीनिया के सम्बन्धों की जाँच करेगी श्रौर शान्ति-पूर्ण समकौते के लिए प्रयत्न करेगी। कमेटी ने श्रपनी सचनाएँ (Suggestions) दोनों सरकारों के लिए भेजीं। इन्हीं सूचनाश्रों के श्राधार पर समकौता होना चाहिए, ऐसा कमेटी का विचार था। कमेटी की यह सूचनाएँ श्रवीसीनिया ने मान ली; परन्त इटली ने उनको ठुकरा दिया। रखोन्माद में मस्त इटली शांति श्रौर समकौते की बातें कैसे सुनने लगा!

#### युद्ध की श्रोर

२५ सितम्बर को श्रबीसीनिया के सम्राट्ने कौंसिल को एक तार दिया। जिसमें यह लिखा या—'कई मास हुए,सीमा-प्रांत पर जो हमारी सेना थी, उसे हमने यह श्राज्ञा दो कि वह सीमा से तीस किलोमीटर पीछे, वापस श्रा जाय श्रीर वहीं रहे, जिससे वह इटलीवालों को श्राक-मण करने का कोई श्रवसर न दे। श्राज्ञा का पूरी तरह पालन किया गया। हम श्रापको श्रपनी पूर्व-प्रार्थना की याद दिलाते हैं, जिसके-द्वारा निष्यल्व निरीक्षकों को सीमा पर घटनाश्रों की जाँच कर कौंसिल

को रिपोर्ट देने को कहा गया था। हम कौं िएत से पुनः प्रार्थना करते हैं कि कोई और समुचित कार्य करे, जिससे खतरा दूर हो जाय। कौं िएत ने इसका उत्तर दिया—'निष्पन्त-निरीन्तक (Impartial observer) मेजने की प्रार्थना पर कौं िएत बहुत ही होशियारी से विचार कर रही है। वह यह विचार कर रही है कि ऐसी परिस्थितियाँ इस समय हैं, उनमें निरीन्तक अपना कार्य अञ्द्वी प्रकार पूरा कर सकेंगे अथवा नहीं।'

दुर्माय है कि कौंसिल इस प्रश्न पर विचार करती ही रही श्रौर इघर इटली श्राक्रमण के लिए तैयार हो गया। श्रक्रमंण्यता श्रौर शक्ति-हीनता का प्रमाण इससे श्रधिक श्रौर क्या हो सकता है ! यदि राष्ट्र-संघ चाहता, तो इटली श्रपनी श्राक्रमणकारी नीति को बदल सकता था; परन्तु राष्ट्र-संघ भी तो इटली के समान साम्राज्यवादी राष्ट्रों का एक समूह है, जो साम्राज्यवाद के नियम पालन के लिए सदैव तैयार रहता है।

चीन-जापान युद्ध के समय जो श्रकमंग्यता श्रौर शक्ति-हीनता का परिचय राष्ट्र-संघ ने दिया, उससे यह स्पष्ट प्रकट हो गया कि राष्ट्र-संघ यूरोपीय राष्ट्रों का एक समुदाय है, जो संसार में श्रपना श्रातंक डालने के लिए स्थापित किया गया है। वर्तमान इटली के श्राक्रमण ने तो इस बात में संदेह की विलक्कल गुंजाइश नहीं रहने दी है।

३ अक्टूबर १६३५ को इटली सरकार ने कौंसिल को स्वना दी कि अबीसीनिया में सामरिक और आक्रमण्कारी मावना इटली के विरुद्ध युद्ध छेड़ने में सफलीभूत हो गई है। ता० २८ सितम्बर को अबीसीनिया के सम्राट् ने फौजी-प्रदर्शन के लिए आज्ञा निकलवा दी है। इसी तारीखा को अबीसीनिया की सरकार ने कौंसिल को यह स्वना दी कि आज इटली के सैनिक वायुयानों से अडोवा और अडीग्रेट पर बम

वर्षा को और श्रगमे प्रात में युद्ध हो रहा है। यह बम-वर्षा तथा युद्ध श्रवीसीनिया प्रदेश में हो रहे हैं; इसलिए इटली ने साम्राज्य की सीमा में श्रनुचित प्रवेश किया है और विधान को मंग किया है।

#### श्रहोवा पर आक्रमण

कमीशन के निर्णय के ठीक एक मास वाद ३ अक्टूबर १६३४ को इटली की सेना ने अबीसीनिया के उत्तरीय प्रदेश के अडीवा नगर पर श्राक्रमण् शुरू कर दिया । जिस समय इटली ने श्राक्रमण् शुरू किया, उस समय युद्ध के लिए दो लाख सैनिक, तीस इजार मजदूर (जो मार्ग साफ़ करने के लिए बुलाये गये थे।) ३४० सैनिक हवाई जहाज़ श्रीर २५० टेक (बड़ी तोपें ) रणभूमि में विद्यमान थीं। श्रदीसश्रवावा का प श्रक्टूबर का रूटर का समाचार है कि इटली ने एडीग्रेट श्रद्धीवा श्रीर एक्सम को श्रपने श्रधीन कर लिया। इस प्रकार ७० मील लम्बी पंक्ति पर इटली का अधिकार हो गया। इटली के अधिकारियों का यह विचार है कि जब तक इन तीनों नगरों को इटली के प्रदेश इरीट्रिया से सड़क द्वारा न मिला दिया जाय, आगे सेना कूच न करे। इटली के सैनिक वायुयान श्राकाश से वम-वर्षों करते हैं। श्रवीसीनिया के पास केवल तीन इवाई जहाज हैं श्रीर फिर वर्जी, भाले, तलवारों से पुराने ढंग के सिपाही, श्राधुनिक वैज्ञानिक ढंग से शिचित इटालियन सैनिकों की वैज्ञानिक युद्ध-प्रणाली से कैसे टक्कर ले सकते हैं। यह तो पहले ही बतलाया जा चुका है कि अवीसीनिया पार्वतीय प्रदेश है। वहाँ बड़ी-बड़ी घाटियाँ हैं। ऐसे पहाडी प्रदेश में अबीसीनियन केवल एक ही रीति से अपनी रत्ना कर सकते हैं। अवीसीनिया 'गुरीला' युद्ध-पद्धति का व्यवहार कर रहे हैं। सौभारय से प्रकृति ने उनके शत्रुश्रों से रज्ञा करने के लिए चार प्राकृतिक साधन दिये हैं-पर्वत, वन, मरुभूमि श्रीर वायु।

## राष्ट्र-संघ और विक्व-शान्ति

श्रवीसीनियन पर्वतों की कन्दराश्रों श्रीर गुफाश्रों में छिपकर श्राक्रमण् करते हैं। रूटर के एक समाचार से शत हुश्रा है कि श्रवीसीनियन सेना ने श्रद्धोवा में प्रवेश कर वहाँ के सैनिकों तथा युद्ध की सामग्री तोप, बन्दूक, मशीनगन श्रादि को श्रपने श्रधीन कर लिया है।

इटली के आक्रमण से श्रवीसीनिया की राजधानी अदीसअवावा
में वड़ा आतंक छा गया है। जनता में भय का राज्य है। उनको यह
भय है कि इटली के सैनिक वायुयान अदीसअवावा पर वम-वर्ष करेंगे;
इसलिए अदीसअवावा में रात को विलकुल अधकार कर दिया जाता
है। कोई व्यक्ति प्रकाश नहीं करता। मोटरें मी विना 'ईंडलाइट' के
सड़कों पर घूमती हैं। अदीसअवावा और इरार में विदेशी (जिनमें
भारतीय व्यापारियों की संख्या बहुत अधिक है) लोग अपने-अपने
व्यापार व्यवसायों को छोड़-छोड़कर अपने देशों को वापस आ रहे हैं।
अदीसअवावा विलकुल खाली कर दिया गया है। राजधानी के
अवीसीनियन स्त्री-बच्चे पार्वतीय प्रदेशों में मेज दिये गये हैं, जिससे
उनकी आक्रमणों से रज्ञा हो सके। ११ नवम्बर के भारतीय समाचारपत्रों में प्रकाशित अदीसअवावा के एक संवाद से यह विदित हुआ
है कि एक इटालियन वायुयान अदीसअवावा में सबसे प्रथम वार
पहुँच गया। वह बहुत उँचाई पर उड़ रहा था।

इटली की सेना ने इस समय तक ( प्र नवम्बर १६३५ तक )
उत्तरीय श्रवीसीनिया के अगमे, एडीग्रेट, श्रडोवा, एक्सम, मकाले
श्रीर दनिकल अपने श्रघीन कर लिये हैं। पूर्वी श्रवीसीनिया में श्रोगडेन
प्रान्त के गोराही श्रीर Dudgubleh भी इटली के श्रधीन हो गये
हैं। दिल्णी प्रदेश में 'डोला' पर इटली ने आक्रमण कर दिया श्रीर
यह भी उसके कब्जे में श्रा गया है। इस प्रकार इटली की सेनाएँ उत्तर,
पूर्व श्रीर दिल्ण—तीनों श्रोर से श्रवीसीनिया पर श्राक्रमण कर रही हैं।

श्रदीसश्रवावा का ७ नवम्बर का संवाद है कि श्रवीसीनियन इटली के श्राक्रमणों का प्रतिकार करने के लिए बहुत जोरदार तैयारी कर रहा है। श्रवीसीनिया की सेनाएँ तीन मार्गो में विभाजित कर उत्तर, दिल्ल श्रीर पूर्व से मेजने की न्यवस्था की जा रही है। यह सैनिक वड़े भयावह हैं श्रीर इनकी युद्ध-प्रणाली सर्वथा जंगलों है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यह श्रपने युद्ध-कौराल से इटालियन सैनिकों के छक्के खुड़ा देंगे। ४०,००० जंगली शिकारी डोलों की श्रोर जा रहे हैं। सेना का एक मार्ग श्रोगडेन की श्रोर जा रहा है। ३०,००० गोफा (Cree-ping Gofas) जिनके पास माले-बर्छी होते हैं, इटली के सन्तरियों के पास रेंगकर जाते हैं श्रीर इमले करते हैं। डायरडावा में यह सब एकत्र हो रहे हैं।

#### हेली सेलासी का देश-द्रोह

हेली सेलाधी टिगरे (Tigre) जो श्रवीसीनिया के उत्तर का एक प्रान्त है, वह एक राज परिवार का राजकुमार है। इसके पिता का नाम रास गुग्सा श्रराया श्रोर चाचा का नाम रास सैयूम है। हेली सेलाधी की श्रायु २१ वर्ष की है। सम्राट् हेली सेलासी ने कुछ वर्ष पूर्व श्रपनी राजकुमारी का विवाह राजकुमार हेली सेलासी के साथ कर दिया। जब राजकुमार के पिता रास गुग्सा का देहान्त हो गया, तो वह राजगद्दी पर बैठा, जब वह राज्य का स्वामी बना, तो सम्राट् ने एक शर्त यह लगा दी कि राजकुमार को श्रपने चाचा रास सैयूम के नियंत्रण में रहना चाहिए, राजकुमार को यह बात बुरी लगी। ऐसा कहा जाता है कि हेली-सेलासी के इटली की श्रोर जा मिलने का यह एक ही कारण है।

कारण चाहे कुछ भी हो ; परन्तु देश की स्वाधीनता का शत्रु बनकर एक शासन की प्रभुता न्वीकार करना दासल से कम नहीं। एक ऐसे

श्रवसर पर जब श्रवीसीनिया घोर संकट में है—उत्तरी प्रान्त दिगरे (जिस्के, श्राहोवा, श्रवसम तथा मकाले नगर स्थित है, जो इटली के श्राधिकार में श्रा चुके हैं) के शासक का देशद्रोह श्रवीसीनिया के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। श्रसमारा (इरीट्रिया-इटली का उपनिवेश) का प्राचिव पताका फहराई गई। किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ—देशद्रोही हेली सेज्ञासी इटली की श्रोर से मैकाले का गवर्नर घोषित किया गया।

# राष्ट्र-संघ की विफलता

लार्ड सीसिल ने ब्रिटेन की 'लीग आफ नेशन्स यूनियन' की समस्त शाखाओं के नाम एक पत्र मेजा है, जिसके प्रारम्भ में लिखा है—

'The whole cause of the League of Nations is at stake. Unless the League takes vigorous and effective measures to put an end to Italy's flagrant violation of the covenant, no nation will believe that the covenant offers it any security in the future, and the League's moral authority will be destroyed.'

श्राज राष्ट्र-संघ के जीवन श्रीर मरण का प्रश्न'है। सारा संसार यह जानता है कि इटली ने राष्ट्र-संघ के विधान (covenant) को मंग कर युद्ध-नीति प्रहण की है; परन्तु कोई मी राष्ट्र उसका कियातमक विरोध करने का साहस नहीं करता। क्यों ? इसका उत्तर आगे दिया जायगा।

जब विगत चीन-जापान युद्ध हुआ, तब राष्ट्र-संघ ने जापान के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया। जापान ने सहसों निरीह चीनियों की हत्या की, उनके प्रान्त मंचूरिया को अधीन कर लिया; परन्तु राष्ट्र-संघ मीन होकर यह सब देखता रहा। इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि यूरोपियन राष्ट्रों का चीन में कोई विशेष हित नहीं था। इसके लिए यूरोप की महाशक्तियाँ व्यर्थ में जापान—शक्ति-शाली सैनिकवादी जापान से काड़ा करना नहीं चाहती थीं। यह बात मान ली जायगी क्योंकि राष्ट्र-संघ की नीति के संचालक यूरोप के बड़े-बड़े राष्ट्र ही हैं। इसलिए जो कुछ वे करते हैं, उसमें अपने हितों की रक्षा का प्रश्न पहले सोच लेते हैं।

परन्तु श्राज यूरोप का एक शक्तिशाली राजा श्रमीका में साम्राज्य की स्थापना के लिए युद्ध कर रहा है। यह युद्ध यूरोपीय राष्ट्रों के हितों से सम्बन्ध रखता है। फिर भी राष्ट्र-सघ से बड़े-बड़े राष्ट्र-सदस्य कोई प्रभावकारी विरोध क्यों नहीं करते !

श्रमीका में इटली, फास, ब्रिटेन इन तीनों के उपनिवेश हैं, केवल श्रमीसीनिया ही एक स्वाधीन राज्य है, जिसमें वहाँ के निवासियों का शासन है, इन सभी साम्राज्यों में ब्रिटिश का साम्राज्य बहुत विशाल है; इसलिए उसका हित भी बहुत महत्त्व-पूर्ण है। फ्रांस का उपनिवेश बहुत थोड़ा है, इसके श्रतिरिक्त मिश्र भी एक प्रकार से ब्रिटिश के संरक्षण में है। इस कारण ब्रिटिश लोगों को अपने साम्राज्य की रक्षा की चिन्ता है।

विगत महायुद्ध से पूर्व अफ्रीका में जर्मन उपनिवेश थे, ब्रिटेन को मिल जाने से अब वहाँ जर्मनी का कोई हित नहीं है; परन्तु नाज़ी जर्मनी अपने खोथे हुए उपनिवेशों को पुनः प्राप्त करने के लिए तैयार वैठा है। इस प्रकार यूरोप के चार महाराष्ट्रों—ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और

जर्मनी—के हितों में परस्पर विरोध है। ब्रिटेन पर सभी का दाँत है; क्योंकि उसके पास सबसे ऋषिक उपनिवेश हैं। इन उपनिवेशों से ब्रिटेन का प्रतिवर्ष साठ करोड़ पौंड का व्यापार होता है।

इटली यह चाहता है कि यदि उसका श्रवीसीनिया पर श्रिषकार हो जायगा, तो इटली ब्रिटेन के ज्यापार को छीन लेगा। इटली का श्रवीसीनिया पर श्रिषकार हो जाने से टाना क्तील, जो श्रवीसीनिया की सबसे वही श्रीर उपयोगी क्तील है, पर उसका काबू हो जायगा। इस क्तील के पानी से ही नील नदी का प्रवाह जारी रहता है। नील नदी ब्रिटिश सूडान में होकर बहती है श्रीर उसी के पानी से सूडान की सिंचाई होती है। सूडान के ज्यापार में ७६% भाग रूई का है। सूडान में होनेवाली रूई का ५८% प्रेजीरा प्रदेश में पैदा होती है। यदि इटली का टाना क्तील पर श्रिषकार हो गया, तो वह इरीट्रिया को सींचकर वहाँ रूई पैदा करेगा श्रीर प्रेजीरा प्रदेश मठस्थल बन जायगा। सूडान से श्रॅगरेजों को ६२,०००,००० पौंड प्रति वर्ष का लाम है।

इसी विशाल हित की रचा का प्रश्न ब्रिटेन के सामने है। अबी-सीनिया में क्या हो रहा है, वहाँ की क्या स्थित है, वहाँ कितने स्त्री-पुक्षों का विलदान हो चुका है, उसकी कितनी सम्पत्ति नष्ट हो चुकी है और सबसे अधिक पिय वस्तु उसकी स्वाधीनता पर कैसा धातक प्रहार किया जा रहा है, यह प्रश्न किसी राष्ट्र के सामने नहीं है। सभी अपने-श्रपने हितों की रचा का पृथक्-पृथक् उपाय सोच रहे हैं। क्या इसी का नाम Collective security है!

राष्ट्र-संघ क्या है। यह राष्ट्रों के समूह से भिन्न कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। राष्ट्र जैसे होंगे, वैसा ही राष्ट्र-संघ होगा। राष्ट्र-संघ में इस समय ५६ राष्ट्र सम्मिलित हैं। जापान, जर्मनी, संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका—यह तीन बड़े-बड़े राष्ट्र उसके सदस्य नहीं हैं। इन सदस्य राष्ट्रों में भी यूरोप के

बड़े-बड़े राष्ट्रों का ही बोल-बाला है । यथार्थ में राष्ट्र-संघ के संचालक श्रीर नीति-निर्माता ब्रिटेन, फ्रांस, इटली श्रीर रूस ही हैं। इनमें ब्रिटेन सबका नेता है; इसलिए राष्ट्र-संघ पर ब्रिटिश राजनीति—जो उग्र साम्राज्यवादी हैं—का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता।

विगत दिसम्बर १६३४ से अबीसीनिया बरावर राष्ट्र-संघ से प्रार्थना श्रीर श्रपील करता श्रा रहा है। उसकी यह श्रपील है कि श्रवीसीनिया निर्धन देश है, उसके पास युद्ध की सामग्री नहीं है, वह शक्तिशाली इटली से कैसे मुकाबिला कर सकता है। श्रवीसीनिया यह चाहता है कि उसका इटली से सममौता करा दिया जाय; परन्तु राष्ट्र-संघ श्रव तक कानों में तेल डाले सोता रहा। उसने श्रवीसीनिया की श्रपील पर कुछ ध्यान नहीं दिया। राष्ट्र-संघ की दृष्टि में श्रवीसीनिया प्रारम्भ से शांति का पोषक रहा है; उसने श्रपनी श्रोर से कोई ऐसा श्रवसर नहीं दिया, जिससे इटली को युद्ध की तैयारी करनी पड़े।

राष्ट्र-संघ ने इटली को विधान (covenant) भंग करनेवाला श्रीर दोषी ठहराया है।

जिनेवा के २० अक्टूबर के रूटर के समाचार से यह विदित हुआ है कि दर्णडाअओं (sanctions) को प्रयोग में लाने का प्रयत्म किया जा रहा है। इस उद्देश्य से ४२ सदस्यों की एक संचालक-सिमित (Coordinating Committee) भी बना ली गई है। इस समिति में इक्लेड के प्रतिनिधि श्री एन्योनी इडेन का यह प्रस्ताव सर्व-समिति से स्वीकार हो गया, जिसमें इटली के आर्थिक बहिष्कार की योजना निश्चित की गई है। इस प्रस्ताव के विरुद्ध आस्ट्रिया, हंगरी अर्थर अल्बेनियाँ ने अपनी सम्मति प्रकट की।

यह प्रस्ताव सदस्य राष्ट्रों की सरकारों की सम्मति के लिए भेजा गया। प्रायः सभी राष्ट्रीय सरकारों ने प्रस्ताव का समर्थन किया है।

जर्मनी ने भी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। रूस ने भी श्रपनी स्वीकृति दे दी है; परन्तु साय ही यह भी कहा है कि यदि सभी राष्ट्र इसका पालन नहीं करेंगे, तो रूस अपनी नीति में परिवर्तनं कर सकेगा। ता॰ ३१ श्रक्ट्रवर को जिनेवा में संचालक-समिति का श्रिविवशन हुआ, जिसमें यह निश्चय किया गया कि इटली के विरुद्ध श्रार्थिक-द्रशाश्चां (Economic Sanctions) का प्रयोग श्रागामी १८ नवम्बर से किया जायगा।

हमारी समक्त में नहीं आता कि दर्गडाशाओं के प्रयोग में यह अना-वश्यक विलम्ब क्यों किया जा रहा है।

पाठकों के ज्ञान-वर्दन के लिए यह श्रावश्यक होगा कि इम यहाँ सन्तेप में 'दराडाजाश्रां' (Sanctions) पर थोड़ा विचार कर लें।

## द्राडाजाएँ क्या हैं ?

दयहात्राएँ दो प्रकार की होती हैं। एक प्रतिबन्धात्मक (Preventive) श्रीर दूसरी दयहात्मक (Punitive)। प्रतिबन्धात्मक Sanctions प्रभावकारी नहीं होते। दयहात्मक Sanctions बहुत ही प्रभावकारी होते हैं। यह राष्ट्र-सघ को युद्ध-संचालन की बहुत विशाल शक्तियाँ प्रदान करते हैं।

राष्ट्र-संघ के विधान की १६वीं धारा के अन्तर्गत जिस दगड-व्यवस्था का उल्लेख है, वह पाँच प्रकार की है—

(१) अन्तर्राष्ट्रीय बहिष्कार, (२) राजस्व उपाय (financial measure), (३) आर्थिक बॉयकाट, (४) आर्थिक अवरोध (Economic Blockade), (५) युद्ध।

इन दर्ड-व्यवस्थाश्रों का प्रयोग कमशः किया जाता है श्रौर यह उसी समय किया जाता है, जब 'श्रन्तिम समकौते' भंग हो जाते हैं।

# १-- अन्तर्राष्ट्रीय वहिष्कार

यह बहुत ही व्यापक है, जो राष्ट्र राष्ट्र-संघ के सदस्य हैं श्रीर जो उसके सदस्य नहीं हैं उन सभी को उस राष्ट्र से व्यापारिक सम्बन्ध न रखना चाहिए, जिसने राष्ट्र-संघ के विधान का उल्लंधन किया है।

#### २-राजस्व बहिष्कार

इसका तात्पर्य यह है कि विधान के उल्लंघन करनेवाले राष्ट्र को युद्ध के लिए धन न दिया जाय—धन-ऋण न दिया जाय, धन की सहायता न दी जाय।

#### ३-आर्थिक बहिष्कार

इसका अर्थ यह है कि आक्रमश्वकारी राष्ट्र के साथ न्यापार बंद कर दिया जाय । कोई माल न उसे मेजा जाय और न उससे माल मंगाया जाय । अख्न-शस्त्र, युद्ध की सामग्री, युद्ध उपयोगी कच्चा माल भी न मेजा जाय ।

#### ४—आर्थिक अवरोध (Economic Blockade)

#### ४—युद्ध

सबसे श्रान्तिम उपाय है। जब तक राष्ट्र-संघ के श्रघीन कोई श्रन्तर्रा-ब्ट्रीय पुलिस न हो, तब तक इस दरहाज्ञा का प्रयोग राष्ट्र-संघ के लिए श्रत्यन्त कठिन प्रश्न है।

श्रमी से बहुत राजनीतिशों का यह विचार है कि यदि Sanctions का प्रयोग किया गया तो उसका अर्थ होगा इटली से युद्ध ; इसलिए 'यह भी निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता कि Sanctions का प्रयोग प्रभावकारी ढंग से हो सकेगा।

## मुसोलिनी की घमकी

लन्दन के 'डेलीमेल' (Daily mail) समाचार-पत्र के संवाद-दाता मि॰ जी॰ वार्ड प्राइस से भेट करते हुए सिग्न्योर मुसोलिनी ने अपने वक्तव्य में कहा—

'यदि जिनेवा में इटली के विरद्ध दराहाशाँ प्रयोग करने का निश्चय किया गया, तो इटली राष्ट्र-संघ को तुरन्त ही त्याग देगा श्रीर जो कोई उसके खिलाफ़ दराहाशाओं का प्रयोग करेगा, उसे इटली की सशस्त्र शत्रुता का सामना करना पड़ेगा।

'यदि राष्ट्र-संघ एक श्रीपनिवेशिक प्रयास (Compaign) को योरीपीय युद्ध का रूप देना चाहता है, तो इससे प्रत्येक श्रसन्तुष्ट राष्ट्र को श्रपनी इच्छा पूरी करने का श्रवसर मिल जायगा श्रीर यह मी सम्भव है कि यह विश्व-युद्ध का रूप प्रहण कर ले, जिसमें १ करोड़ व्यक्तियों का सर्वनाश हो जायगा। इस सब का दोष लीग पर ही होगा।

'यूरोप के राष्ट्रों को संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका का अनुसरण करना चाहिए। श्रीर इटली को अपना मनोरय पूर्ण करने के लिए छोड़ देना चाहिए। इटली अपना रख उस समय तक नहीं बदलेगा, जब तक श्रवीसीनिया हार न मान ले।'

यह केवल मुसोलिनी के शब्द मात्र नहीं हैं। इनके पीछे इटली राष्ट्र की शक्ति, सेना और राष्ट्रीय जोश है; इसलिए मुसोलिनी के उप-युक्त शब्द सारगर्भित और महत्त्व पूर्ण हैं। इस घोषणा ने दगडाशा प्रयोग के मविष्य को अन्वकार सय बना दिया है।

क्या इस यह आशा कर सकते हैं कि यूरोप के राष्ट्र प्रकाश में आकर संसार को एक मारी संकट से बचाने के लिए तत्पर होंगे ?

# Ę

# सहायक प्रन्थ-सूची

#### (BIBLIOGRAPHY)

- 1. India Analysed Vol I By freda M. Houlston & B. P. 1. Bedi.
- 2. Intelligent Man's way to Prevent War-Edited Leonard Woolf.
- 3. Property or Peace By H. N. Brailsford.
- 4 Review of Europe to day (1934) G. D. H. Cole.
- 5. Disarmament P. J. Noel Barker.
- 6, Ten years of world cooperation (League of Nations Geneva)
- 7 International conciliation (Monthly journal) (New-york U.S. A.)

- 8. League from year to year. (Geneva)
- 9. Official journal (Monthly) League of Nations Geneva:
- 10. Scientific Solialism By Dr. Bhagwan Das.
- 11. Young India (Weekly) By M. K. Gandhi.
- 12. Covenant of the League Explained (League of Nations Union)
- 13. India & the World (Monthly journal) Dr. Kali Das Nag.
- 14. The World crisis & the Problem of Peace, By S. D. chitali.
- 15. Society of Nations-By Felix Morley.
- 16. Looking forward-N. M. Butler.
- 17. Between Two worlds-Same.
- 18. The path to peace-Same.
- 19. India & the League of Nations By Sir J. C. Coyajii.
- 20. Despute between Ethiopia & Italy-Reports-
- 21. एशिया की कान्त-ले॰ डॉ॰ सत्यनारायण पी॰ एच्॰ डी॰
- 22. राष्ट्र-संघ का विधान—( लखनऊ )
- 23. विश्वमित्र—(मासिक) संपादक, डॉ॰हेमचन्द्रजी जोशी (कलकत्ता)
- 24. ब्राज-( दैनिक ) काशी।
- 25. मीर्य साम्राज्य का इतिहास—तेखक, प्रो॰ सत्यकेत विद्यालङ्कार (हरिद्वार)

# शुद्धि-पत्र प्रथम भाग

| 5                      | ।थम भाग                    |                |                                         |
|------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------------|
|                        |                            | परिक           | पृष्ठ                                   |
|                        | গুৱি                       | 44 90 65       | <b>5 4</b>                              |
| গ্ৰহ্য <sup>ন্তি</sup> | भारत महातमा ईसा            | M 32 8%        | , <b>6</b>                              |
| क्सा का                | भारत महात्व                |                | 7 98                                    |
| महाला या               | श्रीर वे शान्ति            | 46 8 4         | 8 20                                    |
| श्रीर शान्ति ३८        | द्वडाज्ञाओं                | 山 35           | ्र<br>% २०                              |
| भाजाओं 27              | इसकी                       | प्र ३०६        | 7 30                                    |
| उसकी 2.8               |                            |                | 1                                       |
| <b>কা</b>              | को<br>सोवियट ग्रीर अफ      | तत ३० -        | 0 २२                                    |
| सोवियट ध्रफगा-         | सहस्य बन गये हैं           | 20 a           | 74 <b>2</b> 9                           |
| — निस्ताप              | •                          |                | 77 35                                   |
| 3                      | अधिन प्रत्येक              | 19, 77         | 23 80                                   |
| ्रें सर्वे             | 17716                      |                | 74 83                                   |
| 15151                  | - 11                       | 5-0            | इ शर् ४०                                |
| साम्राज्यवारः 21       |                            | 24 9           | × 76 40                                 |
| Pall 33                | tol                        |                | 27 kg                                   |
| Soar 2                 | 4 Mental                   | <u>sc</u> :    | 30 00                                   |
| Mentat                 | sitting                    | 57             | 33 TH 48                                |
| Setting                | 24 उसके                    | 58             | 2279 60                                 |
| भ्रपने                 | 22 पवि                     |                | १७ किए ६४                               |
| पत्नि                  | 38 latter's                | Go             | 23 81 00                                |
| later                  | म् राजहूत                  |                | 0 - 05                                  |
| राजपूत                 | क्रिकार                    | 61             | 9 8 2 5 0 F                             |
| वरहिकार                | ने ने                      | 65             | 3 85 28                                 |
| के                     | भे वहिष्कार<br>के सम्पत्ति | 61<br>62<br>64 | 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| सम्मिति                | M #                        | المستانا       |                                         |
|                        | 14-                        |                |                                         |
| का                     |                            |                |                                         |

[ ] त्रशुद्धि Oridence श्रद्ध Sums Evidence पंक्ति かなない なっちゅうけんかち SB थौ  $s_{
m eems}$ 24 TO 84 68 शोर ना सिपु द कार्यं स्वेच्छा बुपु द गुस-समर सद्भाव के गुस-समिवि कोई ने नो किसी के निसने ने सहायता सहायता सदस्यता कर्म-काल सद्स्यता कार्य-काल 29 द्वितीय भाग राष्ट्र विभाग 四次的 医 石 阿 丘 东 原 News राष्ट्र भावना शान्ति-संघ New शान्ति सन्धि करना चाहिए के किया नाय करना ने 84 करना चाहिए किसान 34 158 30 13 1808 167 3 130 308 108 30 135 308 विकास धारण धारणा

शुद्धि पंक्ति पृष्ट 137 सुर्योदय होने लगा | 55 % — १५० সমূৱি सूर्योदय होनेवाला 133 इन्लेख यूतेग्ड Organized by hy- Organized hypo 57 pocricy 124 cricy 135 भारतीय भारती 136 प्रवि (१)—सातवाँ भ्रम्याय (शीर्षक)२०६ पवि सुरचा 28 युद्ध का मौतिक युद्ध मौतिक 口9 Clause Clausd <u>। ५०</u> सुरत्ता (२)—म्राठवाँ अध्याय (शीर्षक) २१४ नि:शस्त्रीकरण 🗓 गुंबाइस मौका 142 (इसेन पढे) 143 राज्यों को श्रहप संख्यकवाली 44 श्रहप-संख्यक राज्य पुड अल्प-संख्यक ग्रल्प <u> ५६</u> (इसे न पढें) सहायता-सममौता 40 सहायता के विष सममौता—१६ — २२० एक शान्ति का अप्रदूत भारत—निःशस्त्रीकरण—नवाँ प्रध्याय (शीर्षक) २२१ 49 अपने ग्रपन 🗘 इस राष्ट्र-संघ का भविष्य 🖰 गान्ति का श्रग्रदूत भारत—दसर्वा ग्रध्याय (श्रीर्षक ) २३१ शान्ति का अग्रदृत भारत— २४—२३२ भारत यूनान युनान सारत

| त्रशुद्धि                                                     |                                         | श्रुद्धि                |   | पंक्ति      | पृष्ठ |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|---|-------------|-------|--|--|--|
| श्रमेरिका श्रौर रूस राष्ट्रसंघ श्रमेरिका राष्ट्र-संघ का सदस्य |                                         |                         |   |             |       |  |  |  |
| के सदस्य नहीं हैं। - नहीं है ; परन्तु रूस अब                  |                                         |                         |   |             |       |  |  |  |
|                                                               |                                         | सदस्य वन गया है         |   | 29          | 784   |  |  |  |
| कुत्सिक                                                       |                                         | कुत्सित                 |   | 9           | 280   |  |  |  |
| तृतीय भाग                                                     |                                         |                         |   |             |       |  |  |  |
| का                                                            | -                                       | Ħ                       | - | ۶ —         | २४८   |  |  |  |
| परिशिष्ट                                                      |                                         |                         |   |             |       |  |  |  |
| इटली-श्रबीसीनिय                                               | । संघर्ष-                               | -राष्ट्र-संघ का भविष्य  |   | १ (शीर्षक   | )२११  |  |  |  |
|                                                               |                                         | सिद्धान्त की उत्पत्ति स | _ |             |       |  |  |  |
| के                                                            |                                         | ने                      |   | २३ —        | २४६   |  |  |  |
| विश्वास                                                       | -                                       | विनाश                   |   | 9           | २४७   |  |  |  |
| देखने                                                         |                                         | देने में                |   | 30-         | १८३   |  |  |  |
| टेक                                                           | -                                       | टैंक                    | - | 38 —        | 335   |  |  |  |
| Foonteres                                                     | -                                       | Frontier                |   | 8 —         | 200   |  |  |  |
| पर                                                            | *************************************** | या                      |   | 38-         | ३०३   |  |  |  |
| Ventral                                                       | -                                       | Neutral                 |   | 30 -        | ३०७   |  |  |  |
| सहायक ग्रन्थ-सूची                                             |                                         |                         |   |             |       |  |  |  |
| Bcdı                                                          | -                                       | Bedi                    |   | 7 —         | इ२इ   |  |  |  |
| Leonand wa                                                    | lfe—                                    | Leonard woolf           |   | ₹ —         | ३२३   |  |  |  |
| Revied                                                        |                                         | Review                  | - | <b>\( -</b> | ३२३   |  |  |  |
| Nall                                                          |                                         | Noel                    |   | ·           | ३२६   |  |  |  |
| Tand                                                          | -                                       | two                     | - | 38 -        |       |  |  |  |
| Coyaju '                                                      |                                         | Coyajii                 |   | 38-         | \$58  |  |  |  |
|                                                               |                                         |                         |   |             |       |  |  |  |

